826

# The DHÂTURÛPA MUKTÂVALÎ



## P. K. DURAISAWMI IYENGAR,

Part I.

MADRAS:

PRINTED AT THE LAW PRINTING HO.

960

AD.

1915

SGDF

Set Gargeshierer Digital Phanditian



- 1. The maximum time allowed for retention of a book shall be one fortnight. It may be borrowed again if not required by others.
  - 2. No reference books shall be lent out.
- 3. No borrower shall have more than two volumes out of the Library at one time.
- 4. Borrowers must not pass books from one to another but must return them to the Librarian.
- 5. Library books must not be used as class-books.
- 6. Any one who defaces by writing or otherwise damages any book shall pay the full cost of the book or of the entire works, if it consists of more than one volume.
- 7. The borrower shall be responsible for the value of the books lent out to him if they are lost, damaged or otherwise cannot be returned to the Library when they are due or recalled.
- 8. The presence of the voucher with the Librarian shall be considered sufficient proof of the non-return of books.

Class and No.

25-68

1615-36 The Bangalore Press

SGDF



depot wood, .....

p.9

SGDF

Sri Gargeskwari Digital Foundatio

Shina Broadstranger

Late wagets

SGDF

Sei Gurgeshwari Digetal Foundatio

## THE DHÂTURÛPAMUKTÂVALÎ

BEING

A HANDBOOK OF SANSKRIT GRAMMAR.



SGDF

Sri Garaeshugiri Dioital Foundation

### THE

## DHÂTURÛPA MUKTÂVALÎ

BEING

## A HANDBOOK OF SANSKRIT GRAMMAR

P. K. DURAISWAM PARISANGALORE.

Sanskrit Pandit, Hindu High School, Triplicane, Maddras.

#### SECOND EDITION.

[Revised and enlarged from the First Edition approved by the Text Book Committee.]

IN TWO PARTS-PART I.

### MADRAS:

PRINTED AT THE LAW PRINTING HOUSE, MOUNT ROAD.

ALL RIGHTS RESERVED.

Price: Part I, Re. 1; Part II, Rs. 1-8; Parts I & II, Rs. 2-4.

Postage, etc., extra.

Sri Garaeskuseri Diaital Foundation

SGDF In Gargeskwari Digdal Foundation

## ॥ धातुरूपमुक्तावळी॥

कैरविणीतीरविराजमानायां हिन्दुपाठशालायां गैर्वाणवाण्युपदेष्ट्रा श्रीशैलार्यापराभिधानेन

पि. के. दुरसाम्यय्यंगार्येण



. चेन्नपुर्या छा प्रिण्टिङ् मुद्राक्षरशालायां अमुद्रात ।

2924

[एतद्गृन्धस्य पुनर्भुद्रणादिव्यापारेषु सर्वोऽप्यधिकार: प्रन्थकर्का राजशासनेन स्वायत्ताकृतै:।]

मूल्यम् — प्रथमभागस्य एकरूप्यम् .

द्वितीयभागस्य साधैकरूप्यम् . समुचित्र सपाद्रूप्यद्वयम् . मार्गव्ययः पृथक्।

SGDF

## PREFACE TO THE FIRST EDITION.

Countless treatises have been written on Sanskrit Grammar -a subject raised to the dignity of a science by Panini and endowed with an imperishable perfection of shape and outline by the labours of the 'three sages,' each bearing the stamp of the individuality of the author and adapted to the special end he had in view. We have handbooks in almost all the leading Indian and European languages on the subject, but we are mainly concerned with those in English and Sanskrit. Our ancient commentators took up the science as a fascinating intellectual study and commented on it with extraordinary erudition and subtlety; and an intimate acquaintance with their works is indispensable for any real mastery of the subject. But the students of our High Schools and Colleges have, ordinarily, neither the time, nor the application, nor the power of grasp necessary to master the intricate structure and elaborate terminology of this science of sciences. Moreover, owing to the exigencies of their educational course, they are obliged to make their acquaintance with the Sanskrit language through the medium of English and to have recourse to treatises in English for their knowledge of Sanskrit Grammar. These treatises fall mainly into two kinds: those primarily addressed to European scholars and students, and those intended for Indians. The former are obviously unsuitable for the needs of our students. In the latter, intelligent and admirably ingenious attempts have been made to impart grammatical knowledge divested as far as possible of all technical treatment. But experience revealed a grave defect in this mode of handling the subject; and it was found that the student was often bewildered by the multitudinous rules, exceptions and counterexceptions and dry lists of anomalous forms which he was unable to retain in his memory. Then the value of the mnemonic brevity and scientific terminology of the Sanskrit treatises became more widely understood, and attempts have been made of late

to effect a compromise which aims at avoiding the defects of either treatment and retaining the excellences of both. long experience as a teacher has convinced me that this is a move in the right direction, and this, my present handbook, is my humble contribution on the matter. It is primarily intended for the use of High School students. Its main aim has been to combine brevity with clearness, and especially to so present the subject as to enable the students to assimilate readily, and carry in their memory easily, the cardinal points of Sanskrit Grammar. I have also tried to be simple in style, to avoid elaborateness and intricacy of treatment, and to keep out of the book all recondite and out-of-the-way information. In carrying out this attempt, I am aware that I have, here and there, sacrificed idiom and finical accuracy of definition to intelligibility and clarity and that some portions of the book might be found fault with for not being sufficiently full. The book, however, is not intended to displace other recognised text-books, but only to serve as an aid to the student in mastering them; and I shall be highly gratified if it succeeds in any measure in drilling into the minds of our students the fundamental outlines of the subject. No one is more acutely aware of the defects of the book than myself, and any suggestions will be gratefully received and incorporated in the next edition, if there should be one. Further details regarding the scope and arrangement of the work are given in the Sanskrit Introduction that follows

TRIPLICANE, 31st May, 1909.

THE AUTHOR.



Community of China topical

## PREFACE TO THE SECOND EDITION.

Since the publication of the first edition, I have received letters from several Pandits and Professors of Sanskrit, approving generally of the plan of the book, and making suggestions for its improvement. I am right glad that they have spoken in words of approbation of the arrangement I have adopted, the classification of the Dhatus in an intelligent way and the co-ordination of the modernised rules with the original Sutras. I am happy to thank these gentlemen for their appreciative remarks. The suggestions which have been made relate chiefly to the correlation of the science of grammar with the literature of Sanskrit so far as it may be placed with safety and advantage with the student in School and College. In this edition I have tried to carry out these suggestions.

To enable teachers and students to get the fullest benefit of such an attempt, I have divided the book into two parts, the first part dealing with those portions that may be done in the Lower Secondary Forms, the second part being reserved for study in the higher classes.

The course of study prescribed is offered as a tentative syllabus, and is left to the trial of individual teachers and students, placed as they are in different circumstances in different places in this country; it will, however, be not out of place to add that the course has been suggested to me by my own experience in the several forms of a big Secondary School.

Much of the matter of the first edition has been recast and many improvements have been made in this edition. They have been rendered necessary owing to the desire to make the study of the book more interesting and attractive.

Opportunity has been taken in this edition to add a few more rules and examples, which further experience has taught me to be useful, if not absolutely necessary. The book, I trust, will therefore be found more useful for the students for whom it is intended.

THE AUTHOR.

TRIPLICANE, )
1st January, 1915.



## द्वितीयमुद्रणस्य

## उपोद्धातः।

विदितमेवेदं विद्वन्मणीनाम् यद्भगवत्पाणिन्युपः व्याकरणशास्त्रं बहुभिः पण्डितैः बह्वीषु भाषासु बहुभिः प्रकारैः स्वस्वधिषणाचातुरीमनुसृत्य विवरीवियत इति: सेयं व्याकृतिः भागीरथीव कुल्याभिः कृशीवलानाम्, बहुपकरोति गैर्वाणभाषाव्युत्पित्सूनां संक्षितेः विस्तृतैश्च स्वविषयैः । निस्समाभ्यधिकशेमुषी-विशेषैः श्रुतिपरिगृहीततया समधिरूढप्राशस्यायाः अस्याः गैर्वाण्याः वाण्याः अनुजिघृक्षया दिव्यलोकाद्भवमवतींणैंः त्रिभिर्मुानिभिः चिरतरविचारस्थिरीकृतेऽ-स्मिन् शास्त्रे रेखामातमपि न तेषां सर्णिम् अतिचलितं प्रभवामो वयम् अल्पाल्पचैतन्यसाराः । किन्त् चिरतरपरिचयसञ्जातस्तद्वभीरिमास्वादः किश्चिद्धि-लेखयति निर्भयत्रपमस्मान् । तत्र च आंग्लेयभाषामवलम्बय गैर्वाणीमिमां गिरम् अवातितीर्षूणां स्वासाधारणीभिः दुर्ज्ञेयाभिः संज्ञाभिः परिभाषाभिश्च निपुणमति-भिरपि दुरवगाहे अस्मिन्पाणिनीये प्रवेशमतिक्रच्छ्रसाध्यमाकलय्य यथामति सुखप्रबोधाय वयं प्रावर्तिष्महि । तत्र ''श्रेयांसि बहुविघ्नानि '' इति प्राचाम् अनुभूतनिर्गताम् उार्त्ते अनुसृत्य मङ्गलशतैरपि दुरुपशमान् विघ्वाननुभूतवन्तो वयं तत्र तत्र प्रित्रयाप्रकरणेषु बहुभिः पण्डितैस्सह समासादितेषु प्रज्ञापरिश्रमे-ष्वपि नितरामप्रतीतचेतसो वर्तामहे । तदहमभ्यर्थये करुणैकप्रवणमानसानि पण्डितप्रकाण्डानि, ''गच्छतः स्खलनं न दोषाय'' इति समाधाय तत्र तत्र समुपलब्धानि स्खलनानि मयि निवेद्य संशोधयितुम्। प्रथमभागे परिकल्पिताः विषयविभागाश्चैवम् — प्रथमं संज्ञाप्रकरणे साधारणतया काश्चित्संज्ञाः प्रदर्शिताः। द्वितीये सन्धिप्रकरणे उत्सर्गापवादशास्त्राणि चिरतरमालोड्य बहुविधास्स-न्धिभेदाः अवाचिषत । तृतीये तु पदवाक्यानि अध्येतृणाम् अत्यन्तोपयोगितया

प्रोक्तानि । चतुर्थे संक्षेपरामायणश्चोकाः निरूपिताः । पञ्चमे संख्यासंख्येय-प्रयोग-उपसगीद्यः प्रत्यपादिषत । षष्ठे सुबन्तशब्दरूपाणि प्रोक्तानि । सप्तमे बालानां यथापयोगं केचन धातवः ऊचिरे । द्वितीयभागे आदौ समास-प्रकरणे प्राचीनान्येव समासकुसुमावळीपद्यानि प्रथमद्वितीययोः तत्तत्समासो-दाहरणपूर्वकं निरूपितानि । तृतीये तिङन्तप्रकरणे लकारार्थाः परस्मैपदात्मने-पदप्रस्ययविभागाः, विकरणभेदनिरूपणं च बाळानां सुखबोधाय प्राका-शिषत । चतुर्थे आर्धधातुकप्रकरणे इडागमसंप्रसारणादीनि सिद्धान्तकौमुदी-प्रकारानुसारेण संगृह्य यथामति परिष्कृतानि । पञ्चमे भावकर्मप्रक्रिया, णिजन्तप्रित्रया, सन्नन्तप्रित्रयादयश्च, प्रकटीकृताः। पष्ठे धातुरूपप्रकरणे प्रयोगे भूयांसमुपयोगमुपेयुषां धातूनां समग्राणि रूपाणि प्रदर्शितानि । सप्तमे कदन्तसुबन्ताः प्रावाचिषत । अष्टमे अन्ययप्रकरणे प्रायशः सर्वेषां अन्ययाना-मुदाहरणानि प्रदर्शितानि । नवमे बालानां सुखबोधाय संप्रहेण कारकप्रक्रिया प्रोक्ता । दशमे सौभरि, ध्रुव, वेताळ, सत्राजित्, प्रह्लाद कथाः, विष्णुपुराण-भागवतादिभ्यः उद्भृत्य प्रोक्ताः । एकादशे तु, भारतादुद्भृतगृध्रजम्बुकसंवाद, शकुन्तळोपाख्यान, नीतिश्लोकाः प्रावाचिषत । द्वादशे तु लोकोक्तिः, छन्दस्सूची च प्रादिशेषाताम् । तत्र प्रक्रियाप्रतिपादनपूर्वकरूपज्ञानस्य दुरवापतया बालानां निष्पन्नान्येव धातुरूपाणि सम्यक् बोधयित्वा तदुपरि साधुत्वासाधुत्वविवेकायैव व्याकृतिः प्रमाणीकरणीयेति नवीनानां पण्डितानामाशयमनुसृत्य मयायं परि-ष्कारविधिः प्रारंभि। भो भो महाशयाः विद्रन्मणयः कृतावस्यां परिज्ञाताः दोषाः मयि निवेद संशोधियतव्या इति सानुनयं अभ्यर्थयते सहृदयानां निर्मत्सराणां सुधियामनुचरः ।

इति-शिशैलार्यापराभिधान दुरसाम्यय्यङ्गार्यः ॥



TO Emporablish Fire Committee

### OPINIONS.

Pandit P. K. Doraiswamy Aiyangar's New Edition of his Dhaturupamuktavali is, I am glad to say, an improvement in many respects

> Moore's Gardens Bungalow, Nungambaukam, Madras. August 5th, 1915.

Dear Pandit Duraiswamy Ayyangar,

I am quite pleased with your book Dhāturūpa Muktāvali. It seems to me to be a very happy blending of Eastern and Western methods of instruction in Sanskrit Grammar and should prove a valuable aid to our High School students.

I am much obliged to you for the copy with which you have been good enough to present me.

Yours very truly,
(Sd.) M. COLLINS, M.A., PH.D.,
University Professor of Sanskrit Philology,
Madras University

is just the sort or grammat what we want to the publication of this work in two parts with selections in Prose and Verse suited to the capacity of the students under various stages of instruction is likely to be popular.

Yours truly,

(Sd.) R. KRISHNAMACHARIAR, M.A., VIDYANIDHI,

Superintendent of Sanskrit Schools,
Madras Presidency

₹८-90-9898.

United States of Company

प्रोक्तानि । चतुर्थे संक्षेपरामायणश्चोकाः निरूपिताः । पञ्चमे संख्यासंख्येय-प्रयोग—उपसर्गादयः प्रत्यपादिषत । षष्ठे सुबन्तशब्दरूपाणि प्रोक्तानि । सप्तमे बालानां यथापयोगं केचन धातवः ऊचिरे । द्वितीयमागे आदौ समास-प्रकरणे प्राचीनान्येव समासकुसुमावळीपद्यानि प्रथमद्वितीययोः तत्तत्समासो-दाहरणपूर्वकं निरूपितानि । तृतीये तिङन्तप्रकरणे लकारार्थाः परस्मैपदात्मने-पदप्रत्ययविभागाः, विकरणभेदनिरूपणं च बालानां सुखबोधाय प्राका-

ब्कारावाधः प्राराम । मा महारायाः विद्युन्नणयन कृतायत्या पारशालान दायाः मयि निवेद्य संशोधियतव्या इति सानुनयं अभ्यर्थयते सहृदयानां निर्मत्सराणां सुधियामनुचरः ।

इति-शिशेलार्यापराभिधान दुरसाम्यय्यङ्गार्यः ॥



### OPINIONS.

Pandit P. K. Doraiswamy Aiyangar's New Edition of his Dhaturupamuktavali is, I am glad to say, an improvement in many respects upon the first edition of that work. He has pointed out clearly in this new edition what portions of the book are to be studied in the various forms beginning from the first and going up to the sixth; and in doing this he has rightly relied upon his long experience as a Sanskrit teacher in an important and popular High School. Another improvement is the addition of suitable literature in Verse and Prose to be read in the various forms, so as to make the book serve the purposes of a Grammar and a Reader at the same time. I consider the book to be a fit publication for use in all High Schools wherein Sanskrit is being taught, and can confidently recommend it to such high school students as wish to learn Sanskrit accurately and well.

(Sd.) M. RANGACHARIAR, RAO BAHADUR, M.A.

Retired Professor of Sanskrit and Comparative Philology,
Presidency College, and Curator, Government Oriental
Manuscripts Library, and Registrar of Books, Madras.

₹७-90-9898.

DEAR SIR,

I went through a few pages of your 'Dhaturupamuktavali.' It is just the sort of grammar that we want for High Schools. The publication of this work in two parts with selections in Prose and Verse suited to the capacity of the students under various stages of instruction is likely to be popular.

Yours truly,

(Sd.) R. KRISHNAMACHARIAR, M.A., VIDYANIDHI,

Superintendent of Sanskrit Schools, Madras Presidency

₹८-90-9998.

I have seen some portions of Pandit P. K. Doraiswami Aiyangar's Dhaturupamuktavali. I am glad to be able to say that by a judicious combination of the Indian and European methods of studying the Sanskrit language, the work is made specially useful to Sanskrit students in secondary schools and I am sure it will provide them with the necessary equipment for acquiring a fairly good acquaintance with the complicated structure and idiom of the Sanskrit language.

### (Sd.) S. KUPPUSWAMI SASTRIAR, M.A.,

Professor of Sanskrit and Comparative Philology,
Presidency College and Curator, Government Oriental
Manuscripts Library, Madras.

39-90-9998.

I have read portions of Dhaturupamuktavali composed by Mr. Doraiswami Aiyengar, Sanskrit Pandit of the Hindu High School, Triplicane. I am of opinion that the work will be very useful to all Sanskrit students studying grammar. He has taken great pains in so arranging the course of studies as to be of use to students of Forms I to VI. The selections of Prose and Poetry are excellent. His long experience as a Sanskrit Teacher of Students preparing for University Examinations, has enabled him to understand thoroughly their real difficulties and he has done his best to remove them. I wish him success.

(Sd.) K. KRISHNASWAMY RAO, DEWAN BAHADUR, C.I.E.

Retired Dewan of Travancore.

३०--१०--१९१४.

I am extremely thankful for your very kind present of a copy of your valuable Grammar. There are three features of your book that have struck me as adding to its excellence, viz:—

- (1) The arrangement of the subject-matter in a manner more in elligent than those adopted in the ordinary grammars of the present days.
- (2) The classification of the Dhatus not only according to the गण arrangement, but also according to the विकरण which will be very useful to our students.
- (3) And the co-ordination of the modernised rules with the original Sutras.

I have always felt that it is the divorce of our College Grammars from the sutras that makes the study unreal and makes us liable to forget what we have learnt. It is so much easier to bear in mind a sutra than a number of loosel formed sentences into which the concise sutras have been hitherto translated.

> (Sd.) GANGANATHA JHA, M.A., Professor of Sanskrit. Muir Central College, Allahabad.

30-90-9509.

ADAYAR, MADRAS.

MY DEAR SIR.

I am glad to have seen "Dhaturupamuktavali." This is a most remarkable attempt at combining the European with the Indian method, and I should think that a book like yours might be welcomed even in the West as a useful complement of the Elementary Course of Sanskrit. I wish you every kind of success.

> Yours sincerely. (Sd.) F. OTTO, SCHRADER, P.H.D., Director of the Adayar Library.

२७-७-9907.

### 8, LAW CHAMBERS, HIGH COURT BUILDINGS, MADRAS.

Mr. P. K. Doraiswami Aiyengar's Dhaturupamuktavali presents the enigmatic aphorism of Panini in a readable form on the latest lines of grammatical study. The plan is original, the exposition lucid, and the scope comprehensive. The new edition adopts gradual course of study and has been improved by the incorporation of exercises in Vocabulary and Translation. The author's long experience as an instructor in Sanskrit has been well utilized, in the preparation of this work which, as it now stands, will find a place in the "self-taught" series of modern days.

#### (Sd.) M. KRISHNAMACHARIAR.

M.A., M L., PH.D., M.R.A.S., ETC.,

High Court Vakil.

TRIPLICANE.

Mr. Doraiswami Aiyengar has laid the whole Sanskrit student population under great obligation by producing just the sort of book that the modern system of education requires. The Second Edition that he is bringing out of Dhaturupamuktavali, of which I went through several portions, is an improvement in many respects upon the first edition, the whole matter being recast and re-arranged, a special feature of this edition being the division of various portions for teaching in the several Forms, and the addition of select passages in Verse and Prose serving as reading matter. The course of study as outlined by the author in this edition will, if followed, not only make the High School student master in a practical way a major portion of Sanskrit Grammar, a subject which I fear is little understood and very often neglected, but will also equip the student with a good grounding in Sanskrit language.

(Sd.) K. KRISHNASWAMI AIYANGAR, B.A.,

Pandit, Christian College, Madras.

39-99-9898.

स्वस्ति. श्रीशैलार्यापराभिधानेन श्रीमता दुरसाम्यय्यङ्गार्येण तत्तत्कक्ष्यानुगुणतया कक्ष्याक्रमेण ग्रथिता धातुरूपमुक्तावळी मया सादरं व्यलोकि । सेयं
मुक्तावळीव दृदयङ्गमा न केवलं बालानां प्रौढानामपि प्रीतये कल्पत इत्युक्तिर्भूतार्थव्याहारतां नातिक्रामित । सन्धिसमाससुबन्तादिशिक्षणमात्रानुषङ्गप्राप्तमपि
पर्याप्तमेव विनेयानां जिज्ञासां प्रशमयितुम् । एषु दिवसेषु निबन्धान्तरैः प्रवृत्तैः
कृतकरतामेतद्गन्थरचनापरिश्रमः कृतिकृतोनासीदतीति मे निश्चयः ॥

शब्दानुशासनकृते कृतसंविधानाऽप्यर्थोपपत्तिमपि साधियतुं समर्था । युक्ताऽपि धातुनिवहैरिहधातुरूपमुक्तावळीकृतिरियं कृतिनां हिताय ।।

> इति तिरुमल ईचम्बाडि शतावधानं श्रीनिवासाचार्यः

कुंभकोणं, २०—७—१९०९. कुंभकोणस्थराजकीयविद्यालयसंस्कृतपण्डितः.

T. E. SRINIVASACHARIAR,

(SATAVADHANAM)

Sanskrit Pandit, Government College, Kumbakonam.

श्रीकैरविणिक्षेत्रस्थिहिन्दुहैस्कूलाभिधाङ्गलकलाशालायां संस्कृताध्यापकैः श्रीदुरस्वाम्यय्यङ्गार्यमहाशयैः सङ्गलितां धातुरूपमुक्तावळीं महता प्रमोदेन अन्व-वाचयम्। अत्रहि प्रथमकक्ष्यामारभ्य आषष्ठकक्ष्यं तत्तत्कक्ष्यानुगुणतया पदशब्द-मङ्गरीभागधातुस्वरूपतद्रूपगद्यपद्यानि पृथक् पृथक् प्रकिटतानि सन्ति चिरायः अध्यापकद्यत्तिमास्थाय बालानां मनोगमिनकां सुसूक्ष्मं विज्ञाय तदनुरूपं प्रवर्त-मानैरेतैर्महाशयैनिर्मितेऽस्मिन्प्रन्थरत्ने निकमिप इतोऽपि योजनीयमिति मे मितः । सर्वथा अस्य प्रन्थस्य सर्वतोऽपि प्रचारमाशंसे.

इति—रा. च. वि. कृष्णमाचार्यः

अभिनवभट्टबाणः, मद्रसंस्थान राजकीय संस्कृतपाठशाळोपपरिशोधकः.
Supervisor of Sanskrit Schools, Madras.

99-97-9898.

केवलवैय्याकरणाः नालंबोधियतुमांग्लेय्या तद्भाषया विनार्थानाद्यतना-स्सम्यगवयान्ति ॥ एवं मिथोविरोधाद्वयुत्पित्सुषु भूरिखिद्यमानेषु । तेषां सौकर्यार्थी तदुभयभाषाविशेषज्ञः ॥ शब्दार्णवे गभीरे पाणिनिवाक्खुक्तिसम्भृतैमीणिभिः । दुरसामिकविरगृधात् स्रजमांग्लेयीप्रवाळकृतशोभां । मुक्तावळीमिमां ये कण्ठा-भरणं वितन्वंति । तेषां शाब्दिकसङ्ख्या नातिविलम्बेति लक्ष्मणो मनुते.

चेन्नपुरी, २३—८—१९१४. \ इत्थम्—लक्ष्मणसूरिः पचयप्पपाठशाला संस्कृतास्यापकः

Sanskrit Pandit, Pachaiyappa's College, Madras.

M. LAKSHMANA SASTRIAR.

औपाध्यायकमादितेयफणितौ विद्यागृहे विन्दता बाळानां सुखबोध-मुज्ज्वलियतुं मार्गं हितं पश्यता । श्रीशैलार्यसुधीन्दुना सुघिटता सद्धातुरूपात्मिका मुक्तायिष्टिरियं हृदा सुमनसां धार्यो क्षितौ राजते॥ सुतिङ्प्रस्थयन।मधातुरचनां तत्त-द्विभागोचितां तन्वानेन समीचिबोधनपथे जङ्घाळमेधाजुषा । लोकश्रेयसितस्परेण सुधिया बालाःकतार्थीकताः व्याक्तत्यां सुलभप्रवेशकरणाद्वीराश्च सम्मोदिताः। व्युत्पित्स्नामुपकृतिकते शब्दशास्त्रीयभङ्गीम् सम्यक्पर्वक्रममधिगतां दर्शयन्तो महान्तः। श्रीशैलार्यास्सुकृतिन इमे सद्गुणग्राहिभिः कैः निर्मात्सर्यैर्निरुपिष मुंविश्लाघनीया न सद्भिः॥

्र इत्थम्—टि. वि. श्रीनिवासाचार्यः

ंत्रिशिरःपुरी. ३०— ८—१९०९ (सारस्वतसारज्ञ), सेण्ट् जोसप् काळेज्.

T. V. SRINIVASA CHARIAR,

(SARASVATASARAJNA)

Senior Sanskrit Pandit, St. Joseph's College, Trichinopoly.

श्रीमदुरसाम्यायैंः रचितेयं धातुरूपमुक्ताळी। अही बालमनीषां विशदयितुं न्नमित्युदक्षिऽहम् .

and the state of t

चेत्रपुरी, २—६—१९०९, इत्थं—श्वेतारण्यं नारायणशास्त्री संस्कृतप्राथमिकोपाध्यायः पचयप्पन् कालेज्.

SWETARANYAM NARAYANA SASTRIAR, Head Sanskrit Pandit, Pachaiyappa's College, Madras.

अद्राक्षमहं वैयाकरणसिद्धान्तसौधनिश्रेणिकां धातुरूपमुक्तावळीं नाम श्रीमतां पण्डितवर्य दुरसाम्यय्यद्वार्याणां कृतिम्। हौण्यध्ययनबद्धश्रद्धानां सर्वेषा-मपि अनायासेन गैर्वाणीमवतारायितुमुपकरोति दत्तावलम्बमिति नैतावदेवास्माकं प्रमोदस्थानं। अपितूपविंशान् वत्सरान् कैरविणीतीरिवराजमानायां हिन्दूकळा-शालायां गैर्वाण्यध्यापनकृतपरिश्रमाणां अमीषां दुरसाम्यय्यङ्कार्याणां परिचय-संपादितायाः बोधनाचातुर्याः पर्तवाहभूतेयं कृतिरध्यापकानामपिबोधनाः परिक्रेशं शिथिलयतीति नितरां हृष्यामः अस्यां च प्रकरणोपरचनानि प्रासादः सोपानानीत सुगमानि अन्त्यसोपेक्ष्याणि दृदतरप्रमाणोपष्टभानि च बालानामपि सुवोधानीत्यत्र न कोऽपि विशयः । तदिमां कृतिं निर्मत्सरं सकरुणञ्च विलोक्य सहृदयाः पाण्डिताससर्वेऽप्यैकरस्येनानुगृह्य प्रोत्साहयेयुरेतादशकृतिप्रणायनः पाण्डि-तानिति सादरातिशयमाशंसामहे.

इति—वि. अनन्ताचार्यः संस्कृतपण्डितः सि. यस्. यम् . कालेज् V. ANANTHACHARIAR, Sanskrit Pandit, C. S. M. College, Madras.

कैरविणीतीरवासिभिः महाशयैः स्थापितायां चिरप्रवृत्तायां हिन्दुविद्या-शालायां संस्कृताध्यापकैः दुरसाम्यय्यङ्गार्यपण्डितवर्यैः विरचितेयं धातुरूपमुक्ता-वळी मया व्यलोकि। अत्र प्राचीनवैयाकरणसमयानुसारेण सन्धिप्रकरणादारभ्य तत्र तत्र स्थलेषु मुख्यतमानि सून्नाणि सोदाहरणानि आंग्लभाषाविवरणेन सह सम्यक् प्रपश्चितानि। एतादशलितप्रन्थदौर्लभ्येन संस्कृतभाषाध्ययनात् पराजय-मानान् व्यापित्सून् बालकान् तदध्ययने प्रोत्साहयेदिति प्रस्मि। किंचेयं सद्ददयानां पण्डितानामिष बोधनाविषये लघयेदिति निश्चप्रचं मन्यामहे॥

चेन्नपुरी, १२—६—१९१४. } इति—कृष्णमाचार्यः रायपेटांग्लविद्याशालायां संकृताध्यापकः. KRISHNAMACHARIAR.

Sanskrit Pandit, W. M. College, Royapettah, Madras.

. 0.001.00

SGDF

See Gargesbusser Dige at Lineada

### CONTENTS.

## विषयानुक्रमणिका ।

#### प्रथमभागस्य ।

- १. संज्ञाप्रकरणम्.
- २. अच्सन्धिः, हल्सन्धिः.
- ३. पदवाक्यानि.
- ४. संक्षेपरामायणम्.
- ५. संख्यासंख्येयवाचकादयः.
- ६. सुबन्तशब्दाः
- ७. शब्विकरणधातवः.

### Part I.

Classification of Sounds

Vowel Sandhi. Consonant Sandhi.

Words and Sentences.

Samksheparamayana.

Cardinals, Ordinals, etc.

Declension of Nouns.

Roots of the First conjugation.



### CONTENTS.

## Land Mary Comment

1 1000 0000

Minima in

শীয়ে, , নৌন্দের

and the same of the same of

11.00

A Street

Olacaification of Sounds
Vowel Sandini.
Vowel Sandini.
Vords and Sandini.
Vords and Sandini.
Curdinali, Or Hamb, ote.
Curdinali, Or Hamb, ote.

Roots of the Wirst conin-

.noidsu

SGDF

Set Gargeskaver Dagasi Florada

## COURSE OF STUDY.

#### पठनक्रमः ।

## प्रथमभागे तु।

#### प्रथमशाखायाः

प्रथमं संज्ञाप्रकरणम्. तृतीये प्रथममञ्जरी. पञ्चमे संख्यासंख्येयवाचकाः.

षष्ठे अजन्तपुंलिङ्गावधयस्शब्दाः.

## द्वितीयशाखायाः

सन्धिप्रकरणे अच्सन्धिः. तृतीये द्वितीयमञ्जरी. चतुर्थे प्रथममञ्जरी. षष्ठे हलन्तपुंलिङ्गावधयश्राब्दाः.

सप्तमे सार्वधातुकरूपाणि.

## तृतीयशाखायाः

सन्धिप्रकरणे हल्सन्धिः

तृतीय तृतीयमज्ञरी. चतुर्थे द्वितीयमज्ञरी. षष्ठे सर्वे शब्दाः. सप्तमे आर्थधातुकरूपाणि.

पञ्चमे प्रयोगोपसर्गादयः.

### Part I.

#### FORM I.

Samjnaprakaranam.

Chapter III, Part I.

Chapter V, Numerals and Ordinals.

Chapter VI, Declension of Nouns of Masculine Gender ending in vowels.

#### FORM II.

Chapter II, Vowel Sandhi.

Chapter III, Part II.

Chapter IV, Part I.

Chapter VI, Declension of Nouns of Masculine Gender ending in consonants.

Chapter VII, Forms of conjugational tenses of root.

### FORM III.

Chapter II, Sandhi of consonants.

Chapter III, Part III.

Chapter IV, Part II.

Chapter VI, All Sabdas.

Chapter VII, Non-conjugational tenses of root.

Chapter V, Prayoga, Upasarga, etc.



FORES N

o de ante de la color O de la color

PORT LIL

...), (1), (1) ..., (1) TO THE IN SURE

enter de Almerica enter de Almerica esta enter de Almerica esta esta esta enteres

4 1 1 1 1



## ॥ मातृकाक्षराणि ॥

THE ALPHABET.

अ a, आ d, इ i, ई i, उ u, ऊ i, ऋ i, ऋ i, ॡ i, ए e, ऐ ai, ओ o, औ au,

∴ Anusvâra. : Visarga.

क्k, ख्kh, ग्g, घ्gh, ङ्n,
च्ch, छ्chh, ज्j, झ्jh, ञ्n,
ट्t, ठ्th, ड्d, ढ्dh, ण्n,
त्t, थ्th, द्d, ध्dh, नn,
प्p, फ्ph, ब्b, भbh, मm,

यy, र्r, छ्l, व्v, श्s, s, q, q, स्s, हh.

2. The vowels are added to Consonants and the resulting compound letters are generally to be written in the following manner:—

क ka, का kâ, कि ki, की kî, कु ku, कू kû, कु kṛi, के kṛî, के kai, को ko, कौ kau, etc.

3. Conjunct Consonants, (संयुक्ताक्षराणि ।)

| 翻     | k-ka   | क्ष k-sha     | ज़्य g-r-ya  | च्छ ch-chha    |
|-------|--------|---------------|--------------|----------------|
| क्च   | k-cha  | क्ष्य k-sh-ya | ਰਲ g-la      | च्छ ch-chh-va  |
| क्त   | k-ta   | क्ष्व k-sh-va | ग्व g-va     | च्छ्र ch-ch-ra |
| क्त्व | k-t-va | क्स k-sh-ma   | a gh-na      | ज्ज j-ja       |
| क्न   | k-na   | क्ष k-sh-na   | ध्य gh-ya    | ज्र j-ra       |
| क्स   | k-ma   | ख्य kh-ya     | न्न gh-ra    | ज्व j-va       |
| क्य   | k-ya   | ग्ज g-ja      | ध्व gh-va    | ह t-ta         |
| 乘     | k-ra   | ग्ध g-dha     | 雾 ń-ka       | ट्य ț-ya       |
| क्र   | k-la-  | ਸ਼ g-na       | ङ्क्त n-k-ta | ठ् th-ra       |
| 事     | k-va   | ग्म g-ma      | च्य ch-ya    | ठ्य th-ya      |
| क्स   | k-sa   | я g-ra        | च ch-cha     | ङ्ग d-ga       |
|       |        |               |              |                |

| ड्य d-ya     | द्य d-r-ya    | भ्य bh-ya      |
|--------------|---------------|----------------|
| डु d़-va     | द्व d-ba      | भ्र bh-ra      |
| ड्म d-ma     | 曩 d-b-ra      | भ्ज bh-ṇa      |
| ह्य dh-ya    | द्ध d-v-ya    | भ्व bh-va      |
| ਾਂ ṇ-ṭha     | द्र d-ra      | भ्र bh-na      |
| oo n-na      | द्म d-ma      | म्र m-ra       |
| он ņ-ma      | द्भ d-bha     | म्य m-ya       |
| ण्य n-ya     | द्र d-v-ra    | ∙ਲ m-la        |
| ण्यं r-ṇ-ya  | ध्म dh-ma     | म्ब m-va       |
| ण्व n-va     | ਸ਼ dh-na      | भ्म m-ma       |
| त्त t-ța     | អ្វ dh-ra     | ्य y-va        |
| त्न t-na     | ध्य dh-ya     | रुक l-ka       |
| त्म t-ma     | ध्व dh-va     | ल्ग l-ga       |
| त्य t-ya     | ध्र्व r-dh-va | ल्य l-ya       |
| त t-ra       | न्न n-na      | रुप l-pa       |
| त्व t-va     | न्य n-ya      | ल्म l-ma       |
| त्स्य tes-ya | न्व n-va      | ल्व l-va       |
| त्प्र t-p-ra | न्म n-ma      | ⁴ਲ਼ l-la       |
| त्प t-pa     | ਜ p-ta        | च्य v-ya       |
| रस t-sa      | प्स p-t-ya    | ਕ v-ra         |
| >य t-r-ya    | प्स p-sa      | श्र ç-ra       |
| रफ t-pha     | я p-na        | श्र ç-na       |
| त्थ t-tha    | प्य p-ya      | <b>इय</b> ç-ya |
| त्स्न t-s-na | сн в-та       | ऋ ç-la         |
| त्त् t-t-ra  | g p-la        | श्च ç∙va       |
| ध्य th-ya    | я p-ra        | इम ç-ma        |
| द्ग d-ga     | ह्य b-dha     | শ্র ç-cha      |
| द्व d-va     | ब्ज b-ja      | रुव्य ç-v-ya   |
| च d-ya       | ब्द b-da      | ब्क sh-ka      |
| इ d-da       | न्न b-ra      | ब्क sh-k-ra    |
| द्ध d-dha    | च्य b-ya      | g sh-ta        |
|              |               |                |

g sh-ṭ-ra g sh-t-va ष्ट्यं sh-t-ya g sh-tha ष्ठ्य sh-th-ya eq sh-pa हण्य sh-n-ya on sh-na ष्म sh-ma हम sh-p-ra च्य sh-ya ब्ब sh-va स्क s-ka स्व s-kha स्त s-ta स्म s-ma स्य s-t-ya ख s-tha स्र s-ra स्त s-na स्प्र s-p-ra स्फ s-pha स्य s-ya ह्य h-ṇa ह्म h-ma ह्र h-na ह्य h-ya ह h-ra ਫ਼ b-va ह्न h-la

## ॥ श्रीरस्तु ॥

## धातुरूपमुक्तावळी

### CHAPTER I.

## संज्ञाप्रकरणम्।

- I. In the Sanskrit language there are fifty letters, Anusvara, Visarga, Jihvamuliya, and Upadhmaniya being taken into account = गैर्वाण्यां भाषायाम् अयोगवाहसहितानि अक्षराणि पञ्चाशत ।
- II. Of them, thirteen are vowels = तत्र अच: त्रयोदश; these are called Svaras = एते स्वरसंज्ञा: स्यु:।
- III. Five of them are short vowels = तत्र हस्वाच: पञ्च; अ, इ, उ, ऋ and ऌ.
- IV. There are eight long vowels = दीर्घाच: अष्ट; आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ, ऐ and औ.
- V. There are 33 consonants = हल: लयस्त्रिशत्; कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल (ळ), व, श, ष, स, ह.
- VI. → (अनुस्वार), : (विसर्ग), × क (जिह्नामूलीय), and × प (उपध्मानीय)—These are treated both as vowels and as consonants = एते अच्छ हल् च परिगण्यन्ते.

VII. Sanskrit letters are subdivided into I Gutturals (कण्यानि), II Palatals (ताल्यानि), III Linguals (मूर्धन्यानि), IV Dentals (दन्यानि), V Labials (ओष्ठ्यानि), according to the places or organs of the mouth which are exercised in pronouncing the letters. They are also classed thus:—

Sanskrit names for some of these subdivisions:—

```
अकुह्विसर्जनीयानां कण्ठ: ।
इचुयशानां ताछ ।
ऋटुरषाणां मूर्घा ।
छतुलसानां दन्ता: ।
उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ।
अमङणनानां नासिका च ।
```

एदैतो: कण्ठताछ । ओदौतोः कण्ठोष्ठम् । वकारस्य दन्तोष्ठम् । जिह्वामूळीयस्य जिह्वामूळम् । नासिकानुस्वारस्य । VIII. Equivalent English names for Sanskrit cognomens:—

अचः, स्वराः = Vowels. हलः, व्यञ्जनानि = Consonants. संयुक्तम् = Conjunct consonant. उपधा = Penultimate letter. हस्व = Short. दीर्घ = Long.

'ন্তুন = The long accent, Vowel lengthened to three Matras.

कर्ता = Agent.
कर्म = Object.
कियावाचक = Verb.
प्रातिपदिक = Un-inflected noun.
प्रस्य = Affix.
अङ्ग = Base.
उपसर्ग = Preposition.

सुबन्त = Inflexion of nouns. तिङ्न्त = Conjugation of verbs. सर्वनाम = Pronoun.

समास = Compound.

विमह = Separation of compounds.

अन्यय = Indeclinable.

तुमुन्नन्त = Infinitive of purpose. ल्यबन्त = Indeclinable past participle.

कान्त = Past passive participle.

शतन्त = Present participle of the Parasmaipada roots.

शानजन्त = Present participle of the Atmanepada roots.

गुणवाचक = Adjective. कियाविशेषण = Adverb.

प्रथमपुरुष = Third person.

मध्यमपुरुष = Second person.

उत्तमपुरुष = First person.

एकवचन = Singular.

द्विवचन = Dual.

बहुवचन = Plural.

### CHAPTER II.

## सन्धिप्रकरणम्।

## अच्सन्धिः।

## १. अकस्सवर्णे दीर्घः।

When two *similar* vowels, the last four excepted, blend, their long form takes the place of both.

#### EXAMPLES.

दैस + अरि: = दैसारि: |

राम + आदि: = रामादि: |

सीता + अत्र = सीतात्र |

कान्ता + आश्रयः = कान्ताश्रयः |

मुनि + इन्द्रः = मुनीन्द्रः |

कवि + ईशः = कवीशः |

गौरी + इह = गौरीह |

गौरी + ईशः = गौरीशः |

गुरु + उदयः = गरूदयः गुरु + ऊनः = गुरूनः। चम् + उदयः = चम्दयः। वध्न + ऊहा = वध्नहा पितृ + ऋणम् = पितॄणम्। होतृ = ऋकारः = होतॄकारः। होतृ + ऌकारः + होतॄकारः।

## गुणसन्धिः।

२. अदेङ्गुणः = अ, ए, ओ are called Guna letters.

## ३. आद्रुणः।

When अ or आ is followed by इ, उ, ऋ or छ, short or long, the Guna letter ए, ओ, अ (र्) or अ ( छ्) is respectively substituted for them.

#### EXAMPLES.

वद + इति = वदेति । धन + ईशः = धनेशः । रमा + इह = रमेह । रमा + ईशः = रमेशः । कूप + उदकम् = कूपोदकम् । समुद्र + ऊर्मिः = समुद्रोर्मिः । गङ्गा + उदकम् = गङ्गोदकम् । रमा + जढा = रमोढा।
देव + ऋषिः = देवर्षिः।
तव + ऋषारः = तवकीरः।
महा + ऋषिः = महर्षिः।
महा + ऋकारः = महर्कारः।
तव + ऌकारः = तवक्कारः।

# वृद्धिसन्धिः।

४. वृद्धिरादैच् + आ, एं and औ are called Vriddhi letters.

## ५. वृद्धिरेचि ।

When ए, ऐ, ओ or ओ follow अ or आ, ऐ is substituted for both in the first two cases, and ओ in the last two.

### EXAMPLES.

तस्य + एषः = तस्यैषः ।
प्रथमा+एकवचनम् = प्रथमैकवचनम् ।
देव + ऐश्वर्यम् = देवैश्वर्यम् ।
रमा + ऐक्यम् = रमैक्यम् ।

तव + ओदनम् = तवौदनम् । कान्ता + ओदनम् = कान्तौदनम् । तव + औदार्थम् = तवौदार्थम् । कान्ता + औदार्थम् = कान्तौदार्थम् ।

६. एत्येधत्यूठ्सु । ७. अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम् । ८. स्वादीरेरिणोः ।

When अ or आ is followed by इ 'to go' and एच्, when they begin with ए and ऐ, or by ऊट्, and when स्व is followed by ईर or इंग्नि, the corresponding Vriddhi letter is substituted for both the vowels coalescing together.

#### EXAMPLES.

प्र + एति = प्रैति। प्र + एघते = प्रैघते। प्रष्ठ+ ऊहः = प्रष्ठौहः। अक्ष + ऊहिनी = अक्षौहि<mark>णी ।</mark> स्व + ईरः = स्वैरः । स्व + ईरी = स्वैरी ।

# यण्सन्धिः।

## ९. इको यणचि।

When इ, उ, ऋ or छ short or long is followed by a dissimilar vowel, य, य, र and र respectively take their place.

### EXAMPLES.

दिध + अत्र = दध्यत्र । तृणानि + आदाय = तृणान्यादाय । सुधी + उपास्य: = सुध्युपास्य: । अग्नि + उत्पात: = अग्न्युत्पात: । अति + ऊर्ध्वम् = अत्युर्ध्वम् ।

अपि + एवम् = अप्येवम् । मधु + अरि: = मध्वरि: । वधू + आगमः = वध्वागमः । पितृ + अंशः = पित्रंशः ।

पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा ।

# पूर्वरूपसन्धिः।

१०. एङ: पदान्तादति ।

When ए or ओ at the end of a word is followed by अ, the latter merges into the former and its presence is denoted by the sign s (Avagraha).

EXAMPLES.

हरे + अव = हरेऽव।

विष्णो अव = विष्णोऽव ।

# पररूपसन्धिः।

११. एङि पररूपम्।

When a preposition ending in अ is followed by a root beginning with ए or ओ, the former vowel merges into the latter.

EXAMPLES.

प्र + एज़ते = प्रेजते।

उप + ओषति = उपोषति ।

# अयवायावादेशसन्धिः।

१२. एचोऽयवायाव: । १३. लोपः शाकल्यस्य ।

When ए ओ, ऐ or औ is followed by any vowel, they are changed into अय् अव्, आय् and आव् respectively; but the य and व् of अय् etc., when at the end of words are optionally dropped, and the two vowels thus brought together do not coalesce.

#### EXAMPLES.

शे + अनम् = शयनम् । ते+आसन्=तयासन् or त आसन् । ते + इह = तयिह or त इह । मो + अनम् = भवनम् । साधो + आनय = साधवानय or [साध आनय । चै + अनम् = चायनम् ।

तस्मै + अदात् = तस्मायदात् or

[तस्मा अदात् ।

भौ + उकः = भावुकः ।

कृष्णौ + अत्तः = कृष्णावत्तः or

[कृष्णा अत्तः ।

# प्रकृतिभावः।

# १४. ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् । १५. प्रुतप्रगृह्या अचि नित्यम् ।

When the dual of a verb or a noun ends in ई, ऊ or ए, these vowels do not blend with others following them.

#### EXAMPLES.

हरी + एतौ = हरी एतौ । पचेते + एतौ = पचेते एतौ । गुरू + उपदिशतः =गुरू उपदिशतः।

### १६. अदसो मात्।

There occurs no blending, when the मी or मू of अदस् is followed by any vowel.

#### EXAMPLES.

अमी + ईशाः = अमी ईशाः । | अमू + आसाते = अमू आसाते।

# १७. निपात एकाजनाङ् ।

Exclamations of only one vowel do not coalesce with any vowel following them.

### EXAMPLES.

आ + एवं नु मन्यसे = आ एवं | इ + इन्द्रः = इ इन्द्रः । [नु मन्यसे । | उ + उमेशः = उ उमेशः।

# १८. ओत्।

The final ओ of particles does not coalesce with vowels following it.

#### EXAMPLES.

अहो + अपेहि = अहो अपेहि । | अहो + ईशाः = अहो ईशाः ।

and the same of the same of the same of

# हल्सान्धः।

## १९. स्तोइचुना इचुः।

When स or a letter of तवर्ग is followed by श or a letter of चवर्ग, a letter of the latter is substituted for the corresponding letter of the former.

#### EXAMPLES.

रामस् + शेते = रामश्शेते। कृष्णस + चिनोति=कृष्णश्चिनोति। सत् + चित् = सचित्। शाङ्गिन् + जय =शाङ्गिंखय । ददत् + जयति = ददज्जयति ।

तद् + चामरम् = तचामरम्। तद् + छागः = तच्छागः। विपद् + जालम् = विपज्जालम्। याच् + ना = याच्या।

### २०. ब्ह्रना ब्ह्रः ।

When स or तवर्ग is followed by प् or टवर्ग, the former is altered to the corresponding letter of the latter.

#### EXAMPLES.

रामस् + षष्ठः = रामष्यष्ठः। कृष्णस + टीकते = कृष्णष्टीकते। भवत् + टीका = भवद्दीका। तत् + टीका = तद्दीका । चित्रिन् + ढौकसे = चात्रिण्ढौकसे।

पेष + ता = पेष्टा। तद् + ढक्दरः = तड्ढक्दरः। तद् + डयते = तड्ड्यते। २१. तोार्छ ।

When a letter of the तवर्ग is follwed by ल, the corresponding & is substituted for the former.

#### EXAMPLES.

तद + लय = तल्लय: ।

विद्वान् + लिखति = विद्वाँ लिखति।

### २२. खरि च।

When a final consonant is followed by a hard consonant, it is changed to the first letter of its class.

#### EXAMPLES.

ककुम् + प्रान्तः = ककुप्पान्तः । दषद् + पतित = दषत्पतिति ।

तद् + करोति = तत्करोति।

## २३. खरवसानयोर्विसर्जनीय:।

At the end of words, ₹ followed by any letter or not, and ₹ followed by a hard consonant or by nothing, are changed to a Visarga.

### EXAMPLES,

रामस् 
$$+$$
 करोति = रामः करोति ।  $|$  पुनर्  $+$  पुनः = पुनःपुनः । वदामस् = वदामः ।  $|$  गीर् = गीः ।

### २४. झलाञ्जशोऽन्ते ।

The preceding consonants, except nasals, are altered to the 3rd letter of their own Varga, when followed by a vowel, a soft-consonant, or by nothing.

#### EXAMPLES.

# २५. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । २६. प्रत्यये भाषायां नित्यम् ।

A consonant except at the end of a word or grammatical form followed by a nasal is changed to the nasal of its class optionally. This change is necessary when the nasal belongs to a suffix.

### EXAMPLES.

वाक् + महिमा = वाड्यहिमा or वाग्महिमा। चित् + मयम् = चिन्मयम् ।
तत् + मुरारिः = तन्मुरारिः or तद्मुरारिः। चित् + मात्रम् = चिन्मात्तम् ।
अप् + महिमा = अम्मयम् ।

### २७. ङमो हस्वादचि ङमुण्णित्यम्।

If at the end of a word or grammatical form ङ्, ण्, न्, are preceded by a short vowel and followed by any vowel, they are doubled.

#### EXAMPLES.

प्रसङ् + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । सन् + अन्युतः = सन्नच्युतः । सुगण् + ईशः = सुगण्णीशः ।

# २८. मोऽनुस्वार: । २९. वा पदान्तस्य ।

- 1. At the end of a word or particle,  $\pi$  followed by a consonant in general is changed to an Anusvara.
- 2. An Anusvara is changed optionally to the nasal of the class to which the following letter belongs.
- 3. When followed by स्, प्, स् or इ, this म् is necessarily changed to an Anusvara.

### EXAMPLES.

किम् + करः = किंकरः or किङ्करः । वयम् + षट् = वयं षट् । सम् + गमयति = संगमयति or सङ्गमय- शम् + सेवते = शं सेवते । तम् + तु = त्वं तु or त्वन्तु । [ति । पापम् + हरति = पापं हरति । परम् + शंसति = परं शंसति ।

# ३०. झयो होऽन्यतरस्याम्।

When  $\xi$  follows the first four letters of a class, it is altered to the fourth letter of that class optionally.

### EXAMPLES.

वाक् + हरि:=वाग्घरि: or वाग्हरि: । तत् + हितम् = ताद्वितम् or तद्हितम्। विट् + हासः = विड्ढासः or विड्- क्कुब् + हसित = ककुब्भसित or विड्- हासः । [ककुब्हसित ।

### ३१. नइछन्यप्रशान्।

न at the end of a word followed by च्, छ, इ, द, त, थ्, is changed generally to a Visarga. This Visarga is further changed to श् before च्, छ; to स् before त, थ; to प before ट्, इ. The augment Anusvara is added before the Visarga.

#### EXAMPLES.

कस्मिन् + चित् = कस्मिश्चित् । अयच्छन् + छत्राणि = अयच्छंश्छत्राणि। महान् + टङ्कारः = महांष्टङ्कारः । तान् + ठकारान् = तांष्ठकारान् । बिडालान् + ताडयति = बिडालांस्ता-[डयति । तान् + थकारान् + तांस्थकारान् । मुनीन् + त्रायस्व = मुनींस्त्रायस्व ।

# ३२. शक्छोऽटि । ३३. छत्वममीति वाच्यम् ।

र् is changed to छ, when it is preceded by any consonant other than इ, a semi-vowel, a nasal, or a sibilant, and when followed by a vowel, इ, a semi-vowel, or a nasal.

### EXAMPLES.

तद् + शिवः = तच्छिवः। वद् + श्मश्रु = तच्छमश्रु। एतद् + श्लोकः = एतच्छलोकः। वाक् + शक्तिः = वाक्छिकिः।

# ३४. अतो रोरप्छताइप्छते । ३५. हशि च।

Visarga following अ, and followed by अ or a soft consonant, is changed to उ which with the preceding अ becomes ओ.

### EXAMPLES.

रामः + अर्च्यः रामोऽर्च्यः । नरः + जीवति = नरो जीवति ।

# ३६. भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि । ३७. ओतो गार्ग्यस्य । ३८. लोपो न्योवीलि । ३९. लोपः शाकल्यस्य ।

स् or Visarga, when preceded by भो, भगो, अद्यो (all indeclinables), or अ, short or long, and when followed by a vowel or a soft consonant, is changed to य, which is dropped optionally before vowels and necessarily before consonants.

#### EXAMPLES.

भोः + देवाः = भो देवाः।
भोः + इह = भो इह।
नराः+इमे=नरा इमे or नरायिमे।
पुरुषाः+आगच्छन्ति=पुरुषा आगच्छ[न्ति।
जनाः+वदन्ति=जना वदन्ति।

अश्वाः + धावन्ति = अश्वा धावन्ति । बुधः + इच्छति = बुध इच्छति or बुधियच्छति । नुपः + उदेति = नुप उदेति । नरः + एति = नर एति ।

# ४०. ससजुषो रु:।

स् or Visarga, following any vowel except अ or आ, and followed by a vowel or a soft consonant, is changed to र्.

### EXAMPLES.

नृपतिः +यजाते = नृपतिर्यजति । नरैः +गम्यते = नरैर्गम्यते ।

। कविः+आयाति = कविरायाति । भानुः+उदेति = भानुरुदेति ।

# ४१. ढो ढे छोप:। ४२. रो रि । ४३. ढूछोपे पूर्वस्य दीर्घीऽण:।

When ₹ and ₹ are followed by ₹ and ₹ respectively, they are dropped, and the preceding vowel if short, is made long.

### EXAMPLES.

धूर्जिटर्+रक्षति = धर्जटी रक्षति। छिढ् + ढः = छीढः। पुनर्+रमते = पुनारमते। शम्भुर् + रम्यः = शम्भूरम्यः।

# ४४. कुप्बोः ≍क≍ पौ च।

Visarga, followed by क्, ख् and प्, फ्, is retained or changed, in the instance of the first two letters to Jihvamuliya, and in the instance of the second two to Upadhmaniya.

### EXAMPLES.

क: + करोति = क≍करोति or कः | क: + पठित = क≍पठिति or कः [पठित । [पठित । कः + खनित = क≍फलित or कः कः + फलित = क≍फलित or कः [फलित ।

४५. विसर्जनीयस्य सः । ४६. शर्परे विसर्जनीयः । ४७. वा शरि ।

Visarga followed by स्,ष्, स is either retained or changed to स्,ष्, स, respectively. It is changed to स,ष, स when followed by च्छ, द्र, and त्थ्। It is not changed when these letters are followed by a sibilant.

#### EXAMPLES.

रथः + सरति = रथस्सरति or रथः सरति । विष्णुः + त्रायते = विष्णुस्त्रायते । कोपः + शाम्यति = कोपश्शाम्यति or हिनेपः शाम्यति । रामः + तरति = रामस्तरित । रामः + क्षाम्यति = रामः क्षाम्यति । रथाः + षट् = रथाष्ट्र or रथाः षट् । कः + त्सरुः = कः त्सरुः ।

४८. एतत्तदोस्सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि । सः and एषः drop their Visarga before any consonant. EXAMPLES.

स:+पुरुष: = स पुरुष: एष: + रुद्र: = एष रुद्र: ।

४९. छे च । ५०. आझाडोश्च । ५१. पदान्ताद्वा । ५२. दीर्घात् ।

छ, when it follows a short vowel, is changed to छं; optionally, when the vowel at the end of a word or grammatical form is long; but necessarily after मा (particle) and आ (preposition).

#### EXAMPLES.

# ५३. रषाभ्यां नो ण: समानपदे । ५४. ऋवर्णात्रस्य णत्वं वाच्यम् । ५५. अट्कुप्वाङ्नुंच्यवायेऽपि ।

न coming after ऋ, र or ए of single words is changed to ए; this change takes place even if a vowel or a semi-vowel (ऋ excepted), the aspirate इ or a letter of the guttural or labial class comes between ऋ, र, ए and न. This change does not take place when न ends a word.

#### EXAMPLES.

तिस् 
$$+$$
 नाम्  $=$  तिस्णाम् । हरी  $+$  नाम्  $=$  हरीणाम् ।  $+$  नाम्  $=$  चतस्णाम् ।  $+$  नाम्  $=$  चतुर्णाम् ।  $+$  नाति  $=$  पुष्णाति ।  $+$  नरा  $+$  न्  $+$  नरान् ।  $+$  गृह  $+$  आनि  $=$  गृहाणि ।

# ५६. आदशप्रत्यययोः । ५७. इण्कोः । ५८. चोः कु: ।

स् forming a substitute or part of a termination and following a vowel except अ or आ, or a letter of the guttural class, or ₹, generally becomes ₹.

### EXAMPLES.

### CHAPTER III-A.

# ॥ प्रथममञ्जरी ॥

| Lesson 1.    | शनिः                  | तेजः        | आतपः              | क्षणः       |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| भगवान्       | केतुः                 | वायु:       | मृगतृष्णिका       | मुहूर्तः    |
| विष्णुः      | बुध:                  | अन्तरिक्षम् | प्रतिपत्          | हायनः       |
| लक्ष्मी:     | राहुः                 | प्राची      | दर्श:             | दक्षिणायनम् |
| शङ्करः       | सप्तर्षयः             | अवाची       | आदर्शः ं          | उत्तरायणम्  |
| पार्वती      |                       | प्रतीची     | पूर्णिमा          | पक्षः       |
| त्रह्मा      | Lesson 2.             | उदीची       | तिथि:             | चैत्रः      |
| सरस्वती      | कौमोदकी               | ऐरावत:      | अह:               | वैशाखः      |
| इन्द्रः      | नंदकः                 | विदिक्      | प्रत्यूषः         | ज्येष्ठः    |
| गजाननः       | कौस्तुमः              | कादंबिनी    | प्रदोषः           | आषाढः       |
| स्कन्दः      | शार्कुगः<br>शार्क्गम् | वलाहकः      | सन्ध्या           | श्रावणः     |
| मातरिश्वा    | श्रीवत्सः             |             | प्राह्न:          | भाद्रपदः    |
|              | श्रावरतः<br>सुपर्णः   | Lesson 3.   | अपराह्यः          | आश्वयुजः    |
| कुबेर:       |                       | शंपा        | मध्याह्र:         | कार्तिकः    |
| यमः          | शूलम्                 | इरंमद:      | निशा              | मार्गशीर्षः |
| इन्दुः       | कपर्दः                |             | निर् <u>श</u> ाथः | पौष:        |
| <b>र</b> विः | पिनाकः                | अवग्रह:     | यामः              | माखः        |
| ध्रुव:       | पारिषदाः              | करकः        | 11.11             | फाल्गुनः    |
| अगस्यः       | कुमारः                | शीकरः       |                   |             |
| गुरु:        | नन्दिकेश्वरः          | लक्ष्यम्    | Lesson 4.         | वसन्तः      |
| য়ুক্ম:      | पृथिवी                | सुषुमा      | उपरागः            | ग्रीष्मः    |
| कुज:         | आपः                   | तुहिनम्     | पुष्पवन्तौ        | वर्षाः      |
| 9            | -1111                 | • •         | 9                 |             |

### प्रथममञ्जरी—(Continued.)

| शरत्      | कुशलम्    | स्वान्तम्        | रसः         | पाण्डुर: |
|-----------|-----------|------------------|-------------|----------|
| हेमन्तः   | आय:       | मति:             | गन्ध:       | असितः    |
| 6         | भाग्यम् 👑 | विचिकित्सा       | स्पर्शः     | पीत:     |
| Lesson 5. | हेतु:     | व्यापा <b>दः</b> | मधुर:       | रक्तः    |
| शिशिर:    | निदानम्   | सिद्धान्तः       | आम्ल:       | हरित:    |
| युगम्     | आत्मा     | भ्रान्तिः        | लवण:        | पाटल:    |
| कल्पः ं   | सत्वम्    | स्मृति:          | कटु:        | चित्रः   |
| प्रळय:    | रजः       | *                | कषायः       | मृगमद:   |
| सुकृतम्   | तमः       | Lesson 6.        | तिक्तः      | घनसारः   |
| दुष्कृतम् | जन्म      | अभ्युपगमः        | आमोद:       | वार्ति   |
| हर्ष:     | जातिः     | रूपम्            | पूर्तिगन्धः |          |

1. W. T

भगवान् रक्षतु,
विष्णुः छक्ष्म्या सह वर्तते.
शङ्करः पार्वत्या सह विहरति.
ब्रह्मा सरस्वतीम् पृच्छति.
इन्द्रः ऐरावतम् ऐच्छत् .
विव्रशान्तये गजाननम् भजः
उदीचीदिशः कुबेरः अधिपतिः.
यमः पापयुतान् दण्डयति.
शुक्तः दैत्यगुरुः.
राहुः चन्द्रं पीडयति.

II

ध्रुवः ज्योतिषां उपरि विलसति. कौमुदी निशि विलसति. कौस्तुमः हरिवक्षासि राजते. नारायणस्य धनुः शार्ङ्गम् . श्रीवत्सः विष्णोः छक्ष्म. श्रीपतिः सुपर्णेन याति. शिवः रिपुशिरसि शूळं प्रक्षिपति. ईशस्य धनुः पिनाकः. पञ्चभूतनामानि वद. विदिशि शंपारमुरति.

III

कादंबिनी सदा वर्षति. कानने इरंमदः पतिति. देशे अवग्रहः अस्ति.

कटकं कुतः करे नास्ति.

### प्रथममञ्जरी — (Continued.)

हेमंतकाले तुहिनं बाधते. मृगतृष्णिकां दृष्ट्वा भ्रमति. प्रतिपदि मा पठ. दर्शकाले तर्पयन्ति. आदर्शे आननं पश्य. पूर्णिमायां पुष्पवंतौ दश्येते.

### IV.

प्रदोषकाले अध्ययनम् मा कुरु.
पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते.
निर्शाथे शिशवः रुदन्ति.
कार्तिके उपरागः भविष्यति.
दक्षिणायनकाले कार्वर्यां स्नांति.
मासस्य द्वौ पक्षौ.
चैत्रमासि मिल्ललताः वर्धन्ते.
श्रावणमासि गमिष्यामि.
श्रञ्जरः जामात्रे अङ्गुळीयकं ददाति.
सुक्रतं गन्छन्तं नरं अनुसरित.

V

सहर्षाः दृश्यन्ते. बन्धूनां कुशलं पुन्छ. आयं दृष्ट्वा व्ययं कुरु. तव जन्मभूमिः का. तव चिकित्सा मास्तु. मम छत्रं पाण्डुरं. शय्यायां शेष्त्र. सत्यं वदः धर्मं चरः असत्यं न ब्रूयात् .

VI

हितं आचरेत् .
तवनाम किं.
मामृषासाक्ष्यं ब्रूहि.
जल्का नीरे वर्तते.
जले नक्ताः गजान् आकर्षन्ति.
तव भगिनी कृत्र वर्तते.
किं करोषि.
कुतः पाठशालां न गच्छिसि.
मातरं प्रणमः
पितरं पूजय.

VII

स्तुषा श्वश्रूम् प्रणमितः विरामकाले कुत्र गमिष्यसि. बालाः पाठशालां गच्छेयुः. लेखिनीं आनय. आपणं गत्वा फलकं गृहाण. कठिनया लिख. विषूचिका प्रजाः बाधते. कैरविणी क्षेत्रे श्रीपार्थसारिथः भक्तरक्ष-णाय स्वयं प्रकाशते.

### CHAPTER III-B.

# ॥ द्वितीयमजरी ॥

कर्पटम् Lesson 1. प्रमातामहः वसनम् समुद्रकम् प्रमातामही वराशिः कङ्कातिका सोदरः निचोळम् व्यजनम् ज्ञातिः ताटङ्कम् भागिनेय: रछकम् कुण्डलम् भार्तीय: कटकम् भगिनी Lesson 2. अङ्गळीयकम् परिधानम् पितरौ संव्यानम् मुद्रा श्वशुरो मेखला चोळम् पुत्री अर्धोरुकम् शृङ्खलम् दंपती कौशेयम् वितानम् राङ्गवम् रसाल: Lesson 3. यवनिका अनाहतम् जरायु: फालम् जनकः वैजननः जननी वाल्कम् ब्रण: धौतम्

पितामहः

पितामही

मातामहः

मातामही

प्रिपतामहः

दुकूलम्

आयाम:

परिणाहः

पटचरम्

षण्डः शैशवम् यौवनम् स्थाविरम् जनता

वार्धकम् जाया पछितम् साध्वी स्तनन्धयः कन्या माणवकः स्नुषा चिरण्टी युवा स्थविर: विश्वस्ता ज्येष्ठः अशिश्वी कानेष्ठः अवीरा तुंदिछ: वयस्या मांसलः आचार्यानी प्रसृतिका मूकः अवटीट: अन्तर्वत्नी पोगण्ड: कानीन: खर्व: पैतृष्वस्त्रीयः विग्रः मातृष्वस्त्रीय: वैमात्रेय: एड: कुब्ज: कुसीद ननांदा

नप्त्री

दौहिती

Lesson 4.

नारी

महिषी

### द्वितीयमञ्जरी—(Continued).

| दौहित्रः  | पङ्गः     | उन्मत्तः     | गुल्फम्     | पाणिः      |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|
| यातरः     | मुण्डः    | असृक्        | जङ्घा       | तर्जनी 🦈   |
| 11-1-     | वळिरः     | पललम्        | जानुः       | अङ्कुळिः 🍧 |
| Lesson 5. | खञ्ज:     | सिरा         | सिक्थ       | अङ्गुष्ठः  |
| दाराः     | आमयः      | <b>ळा</b> ळा | कटि:        | मध्यमा     |
| प्रजावती  | क्षुतम्   |              | उर:         | अनामिका    |
| मातुछी    | पीनसः     | Lesson 6.    | जठरः        | कानिष्ठिका |
| धशुर:     | पामा      | दूषिका       | उत्तमाङ्गम् | नखः        |
| श्वश्रू:  | कण्डु:    | प्रतीकः      | चरमाङ्गम्   | प्रादेशः   |
| पितृब्य:  | विस्फोटम् | गात्रम्      | स्कन्धः     | वितस्ति:   |
| मातुलः    | इयर्मम्   | प्रपदम्      | कूपरः       |            |
| स्याल:    | आतुरः     | अंब्रिः      | प्रकोष्ठः   |            |
|           | •         |              |             | -          |

I

पोगण्डाः रथ्यासु गतागतेभ्यः याचन्ते. अन्तर्वत्नी सा उत्थातुम् न शक्नोति. वन्ध्या प्रसववेदनां कथं जानाति. साध्व्यः पतिपूजां सदा कुर्वन्ति. कश्चन बालः नप्तारम् आह्वयति. यातरस्तु अन्योन्यं शपन्ति एतत् पनसफलम् मातुल्ये प्रयच्छः मे पितृव्यः इदानीमेव काञ्चीनगरा [दाज गाम

आपत्काले मातुलः त्वां रक्षिष्यतिः तस्य स्यालः श्वः प्राड्विवाकनिकटम् [गमिष्यतिः II

खडाः गोपुरद्वारि उपविश्वन्तिः प्रदेशमात्रः मां परिहसितः वितस्तिमात्रः त्वं आदौ किं पर्यहसः अर्थिने प्रसृतिपरिमितं तण्डुळं देहिः हस्तप्रमाणः रज्जुः तिष्ठतिचेत् अलम् । कूचे किं लक्ष्म दश्यते । कस्मात् कनीनिका सिता द्योतते । पितामहनयनात् अश्रुस्त्रवति । जननी सुतायाः वेणीम् मोचयित । अस्मन् काले बालिकाः सम्यक् पठन्ति ।



# द्वितीयमञ्जरी—(Continued).

III

रिक्ताः फालानि वसते.
वैदिकाः वाल्कानि धारयन्ति.
शय्यानिचोळं कुल वर्तते.
यवनिकां गृहाण.
एषः वळिरनयनः दृश्यते.
देवप्रार्थनया मुण्डः बभूव.
जलदोषेण सदा क्षुतं निर्गच्छति.
नासिकायां असकृत् पीनसः उद्भवति.
भुजे पामा शश्वत् पीडयति.
आतपकाले विस्फोटानि उद्गच्छन्ति.

IV

जरठस्य सृक्षिण्योः छाछा स्रवति.
छुरिकया आम्रफ्लं छिन्धि.
कुसीदात् पापं वर्धते.
अश्वाः मंदुरासु स्वपन्ति.
कुञ्जेषु व्याघाः निश्वसन्ति.
सुनयः वने कन्दमूछानि भक्षयन्ति.
गिरीणां उपत्यकासु गजाः चरन्ति.
श्रीशेषशैले अधित्यकायां श्रीनिवासः
[विद्योतते.

मृतकाः वाप्यां जलं पिबन्ति. केदारेषु सस्यानि रोहन्ति.

V

उष्ट्राः पृष्ठभागेन भारान् वहान्ति. अनृतं कदापि मा वद. उत्कोचग्रहणे महत्पापं भवेत् . नीत्या धनं सम्पादय. आपणेषु गोधूमग्रंधयः विक्रीयन्ते. शुकाः पञ्जरे कीडन्ति. सूदाः महानसे पचन्ति. भित्तिषु पिपीळिकाः सरन्ति. डोळासु बाळाः उपविशन्ति. अर्भकाः सोपदंशं पुरातनं अदन्ति.

VI

पेटिकायां दीनाराणि सन्ति. सायं शिशवः सैकतासु छठन्ति. ताम्बूलं एलालवङ्गसहितं मे देहि. बिधरः कथं वा श्रुणयात् . लेखनीयांशः अपि वर्तते. कन्यकाः देहळीषु रङ्गवल्लीः कुर्वन्ति. दास्यः शोधिन्या गेहं मृजन्ति. चेटी चालिन्या ब्रीहीणां रजःनिस्सार्यित घरद्देन तण्डुळं चूर्णयन्ति. भूपाः काकपक्षान् धरन्ति. रिक्तहस्तेन नोपेयात् . भ्रमराः मधु पीत्वानन्दन्ति. प्राड्विवाकः सभायां वर्तते. उद्यानपालः आलवालान् करोति. धीवराः मीनान् गृह्णन्ति. कस्येदं वेश्म दश्यते.

# CHAPTER III—C.

# ॥ तृतीयमञ्जरी ॥

| Lesson 1.       | कनीनिका       | मयूर:     | प्राड्डिवाकः | पुरातनम्     |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| प्रसृति:        | नयनम्         | किङ्करः   | बधिर:        | पिपीलिका     |
| अञ्जाले:        | अश्रु         | व्याघ्रः  | अजः          | भित्तिः .    |
| हस्त:           | ,             | किरात:    | छोखिनी       | सिकता        |
| अरत्निः         | Lesson 2.     | वापी      | वेश्म        | पेटिका       |
| व्याम:          | अपाङ्गः       | अनृतम्    | अगद:         | रथकार:       |
| पौरुषम्         | कटाक्षः       | वृति:     | आकरः         | क्रमुकम्     |
| ग्रीवा          | श्रोत्रम्     | . 0       | कर्मान्तः 🖔  | पदाति:       |
| अवटुः           | मूर्घा        | Lesson 3. | कन्दः        | अधित्यका     |
| वक्तम्          | चिकुरः        | उष्ट्:    | कुङ्गं       | उपत्यका      |
| घ्राणम्         | अलकम्         | ग्रुक:    | मन्दुरा      | सभा :        |
| ओष्ट:           | काकपक्ष:      | महानस:    | - 1          | वावधूकः      |
| अधर:            | कबरी          | उत्कोचः   | Lesson 4.    | रामटम्       |
| चुबुकम्         | धम्मिल्लम्    | आपण:      | रङ्गवली      | दिध          |
| कपोलम्          | वेणी          | नू पुर:   | वराटिका      | आज्यम्       |
| हनुः            | शिखाबन्धः     | पान्धः    | सोपानम्      |              |
| रदना            | लोम           | कातिथः    | छुरिका       | Lesson 5.    |
| तालु            | <b>इमश्रु</b> | भ्रमरः    | केदारः       | हय्यङ्गवीनम् |
| सुकिणी          | नैपध्यम्      | कोशः      | घरट्टः       | वर्णी        |
| रसना            | नेपथ्यम्      | मार्जारः  | क्रषीवलः     | मरीचम्       |
| <b>ल्ला</b> टम् | परिष्कृतः     | बकः       | शेधिनी       | सर्षपः       |
| भू:             | मकुटम्        | आलवाल:    | डोला         | लवणम्        |
| कूर्चम्         | चूडामाणिः 🔹   | धीवरः     | उपदंशं ।     | सिद्धार्थः   |
|                 |               |           |              |              |

# धातुरूपमुक्तावळ्यां

# तृतीयमञ्जरी——(Continued).

| गोधूमः       | अङ्गारः   | हरिद्रा   | तुला      | शौण्डिक:         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| कुल्माषः     | अलातम्    | वार्ताक:  | रजतम्     | जाबाल:           |
| चणकः         | भाष्ट्रम् | रजतम्     | पद्मरागः  | देवल:            |
| अतसीपत्रम्   | कन्दुः    | तेमनम्    | कुविन्दः  | नट:              |
| कणिश्चम्     | कर्करी    | पृथुकम्   | मौक्तिकम् | कुशीलव:          |
| वीहिः        | पिठर:     | करीषः     | विद्रुमः  | माईंगिक:         |
| खनित्रम्     | माणिकः    | गोमयम्    | मरकतम्    | वैणविकः          |
| करपत्रम्     | शराव:     | दुग्धम्   | हेम       | नद्री            |
| खलीनम्       | कंसः      | द्रप्सम्  | आरक्ट:    | भस्त्रा          |
| लाङ्गलम्     | आवपनम्    | नवनीतम्   | ताम्रम्   | शिक्यम्          |
| तुषः -       | मुद्गः ।  | तक्रम्    | अय:       | मंजूषा           |
| बुसम्        | मुद्गदाळी | वटपत्नम्  | काच:      | पाञ्चाछिका       |
| कुलत्थम् .   | दर्वी     | अशनाया    | पारद:     | घटीयन्त्रं       |
| नीवारः       | आढकी      | पिपासा    | फेनः      | तन्तुः           |
| मुसछः        | माष:      | जग्धि:    | नागम्     | तूछिका           |
| उलूखलम् .    | शाकम्     | बलीवर्दः  | त्रपु     | शाण:             |
| शूर्पम्      | कलम्बः    | तर्णकः    | तूल:      | परशुः            |
| चालिनी       | उपस्करः   | सास्ना    | सौचिक:    | मूषा             |
| पिट:         | घरदृम्    | ऊथ:       | पादूकृत्  | ्रे<br>खेटकम्    |
|              | कुसूलम्   | दाम       | लोहकार:   | सेतुः            |
| Lesson 6.    | Lesson 7. | Lesson 8. | Lesson 9. | इषीकम्<br>इषीकम् |
| कट           | जीरकः     | मन्थ:     | नाडिंधमः  | र्गमप्           |
| पौरोगव       | अर्दकम्   | वाणिज्यम् | तक्षक:    |                  |
| चुछी 💮       | धान्याकम् | ऋयः       | मालिक:    |                  |
| तिंत्रिणीकम् | गुण्ठी    | कुछाछ:    | नापितः    |                  |
| हमन्ती       | आरनाळकम्  | पण्यम् :  | रजकः      | SGDI             |
|              |           |           |           |                  |

# तृतीयमञ्जरी——(Continued).

I

नाटिंधमः म्बायां हाटकं निक्षिष्यद्रवी [करोति.

कुविन्दः तन्तुना पटं वयति. सौचिकाय कञ्चकम् वितर. पादूकृत् उपानिह नधीं बध्नाति. छोहकारः अयसा गवाक्षं करोतु. तक्षकः दारून् करपत्रेण तक्षति.

मालिकः जातीकुसुमानि भगवते स्मर्पयति.

नापिताः उषासि तटाकतीरे प्रसहं नि-विसन्ति.

रजकाः रासभपृष्ठभागात् वस्त्रप्रनिधं अवरोपयन्ति.

शौण्डिकः प्रपायां प्रतिसायं भृतकेभ्यः [सुरान्ददाति.

H

जाबालाः केदारेषु अजान् चारयन्ति. देवलः स्नात्वा धौतं परिधाय देवार्चनां [कुर्यात् .

नटः वेश्यां नाटयति. कुशीलवा वसुधाधिपानां गृहेषु गा-यन्ति.

मार्दङ्गिकः मृदङ्गं पृथक् स्वयं वादयति.

वैणविकाः सचिवपरिणयकाले वेणून् [सुखं वादयन्तिः

वैणिकाः अङ्गुळीभिः वीणां वाद-यिन्तिः

पिपीलिकामिया शिक्येषु घृतपात्रं [गृहिण्यः निक्षिपन्ति.

घटीयन्त्रंविना सस्यं न प्ररोहिति. चित्रकारः तृष्टिकया चित्रं ठिखति.

III

रत्नकारः शाणोपले रत्नं कर्षति.
परशुरामः परशुना भूपान् अच्छिनत् .
अतिथिभ्यः सतेमनानं द्रप्तंच भोज[यित्वा तांबूलं परिसमर्प्य विसर्जयित.
कृष्णः पयांसि मर्कटेभ्यः परिन्नेषयित.
सेवकेभ्यः तकानं सूदाः ददतु.
अशनाययोपोतः मूर्छति.
पिपासया बलीवर्दः जलयन्त्रं लेढि.
तर्णकः धेनुसमीपे उत्प्रवते.
मन्थेन शाकं सम्यगालोड्य परिवे[षयित.

IV

वाणिज्यं कुर्वतां वैश्यानां लाभांशः [महान् आगच्छेदिति मन्ये

### तृतीयमञ्जरी—(Continued).

धेनोः ऊधः क्षीरपूरितं लम्बते.
स्वर्णकारः तुलायां रजतं तोलियत्वा
[चषकं करोति.
नागरिकाः वीक्षारण्यक्षेत्रं दर्शे गत्वा
आगमनसमये सकलंबवार्ताकं
प्रहीत्वा धूमशकटं आरोहन्ति.
पथिभारिकः शिरसा भारं वहति.
अलसः खलैः सदा वञ्च्यते.

V

चण्डालः प्रामदक्षिणभागे वर्तते.

व्याधः मृगया मृगान् हन्ति. कौळेयः सदा प्रातः द्वारि भषति. समुद्रतीरे सायं जनाः चरन्ति. भिषक् पारदेन अगदङ्करोति. आरक्टं आनीय्य भाजनानि कुरुत. त्रपुपेटिका इदानीं मास्तु. पृथुकं जरठिस्त्रयः निशि प्रत्यहं भक्ष-

ममनिष्कुटे महोक्षः. सदा सञ्चरन्ति. नेत्रयोः दृषिकां प्रक्षाळय.

VI

मुण्डाः चेन्नपुर्यां अटन्ति. तव भागिनेयः कुत्र गच्छति. एषः मम भ्रात्रीयः. अवटीटः कथं सल्लपेत् . श्रश्नः स्नुषायाः अलकं अलङ्करोति. देवरः प्रजावतीं निस्यं प्रणमति. कलौ विश्वस्ताः प्रतिगृहं निवसन्ति. कणः कानीन इत्युच्यते. पितृष्वस्तीयः रणं वर्धयति. मातृष्वस्तीयः कलहं वारयति.

### VII

वैमात्रेयः दायं न ददाति. ननान्दा गृहे सर्वाः युवर्ताः तर्जयति. बालिकाः पादेषु नूपुराणि धृत्वा आलयं [गच्छन्ति.

तर्जन्या असऋत् मूढान् तर्जयसि. दीपोत्सवकाले अनाहतानि वासांसि [कुमाराः धरन्ति.

बुधा: राङ्कवाणि परिदधते. सुता परिणयकाले धनिकाः कौशायानि [वसते.

श्वशुर: जामात्रे पार्थसारिथरथोत्सव-[काल्रेसंन्यानाङ्गुळीयकं ददाति.

पादकटकं आदाय कन्यायाः अलंकुरु. शीतवातेन व्यजनेन सखायं वीजय.

ale or years or the man

### तृतीयमञ्जरी—(Continued).

VIII

जननिकंकतिकया चिकुरभारान् सं-[शोध्य शीर्षे चूडामणिं बधान.

मुखालङ्करणाय तिलकसमुद्रकं आहर. बालाः जलिधितीरे धावधावं कंदुकैः प्रिहृत्य क्रीडिन्ति.

उपधानं विना जनाः कथं स्व<sup>प्</sup>तुं [श्रक्नुवन्ति.

मालाकारः प्रतिदिनं देवतार्चनायै [पुष्पस्रजं बन्नाति.

मृगमदः वातानुसारेण वाति. चन्दनेन घनसारं मिळित्वा महद्भयः [प्रयच्छः

राज्ञा पाण्डुरं एकछत्रं अनुभूयते. प्रतिरथ्यं पूर्तिगन्धः नगरे व्याप्नोति. विचिकित्सा अस्ति चेत् सर्वकार्यहानिः [स्यात्.

IX

वैशाखे रसालफलानि बहूनि उत्पद्यन्ते. चैत्रे लिकुचफलानां उद्भवः.

वृषभाः सायं गोष्ठे रोमन्धं कुर्वन्ति. जरठाः वर्षाकाले हसन्त्यां अङ्गारा-

[निक्षिप्य शीतबाधां परिहरन्ति. इन्धनं विना सूदाः पाकं कर्तुं कथं वा शिक्तवन्ति.

जग्धिकालः समुपस्थितः.

आढकीसूपं में प्रियतमम्. मन्कण्ठे विद्रुममाला वर्तते. कुलाल: कुम्मं सृजति.

X

चुल्यां पाककरणाय करीषेन्धनानि [निक्षिप.

वार्ताकः पामावर्धकः. चिरंटीहरिद्रां गळे धरति. नृपः स्वदेशीयान् रिक्तान्प्रति आर-नाळकं दापयति.

धान्याकं शाकंच मिलिब्कुटे वर्तते. जीरकं आरोग्यजनकमितिमन्ये. केरळदेशे मरीचं जायते. आईकरसं अशान. वधूवरौ परिणये लाजहोमं कुरुतः. धेनोः ऊधः क्षीरपूरितं लक्ष्यते.

XI

तपुभाजने तक्तं निक्षिपः वित्तहीनाः काचान् धरंतिः धनिकः हेमभूषणं धरतिः गगनात् अलातं पतितः राजा विजयी भूयातः अयं देशः निरुपद्रवः स्यात्ः सर्वेषां सदा मंगळानि जायेरन्ः सर्वेषि सर्वदा जगदिशं ध्यायेयुः

### श्रीरस्तु ।

### CHAPTER IV-A.

# ॥ प्रथममञ्जरी ॥

### संक्षेपरामायणम्।

तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम् ॥ १ ॥ को न्विसमन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान् । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढवतः ॥ २ ॥ चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चेकप्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ आत्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्यसंयुगे ॥ ४ ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम् ॥ ५ ॥ श्रवा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः। श्रूंयतामिति चामन्त्रय प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत् ॥ ६ ॥ बहवो दुर्लभाश्चेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥ ७ ॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः । नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वशी ।। ८ ॥

बुद्धिमानीतिमान्वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ ९ ॥ महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिंदमः । आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ १० ॥ समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः ॥ ११ ॥ धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ॥ १२ ॥ प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञा धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ १४ ॥ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमानप्रतिभानवान् । सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षगः ॥ १५ ॥ सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । आर्यः सर्वसमश्चेव सदैकप्रियदर्शनः ॥ १६ ॥ स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। समुद्र इव गाम्भीर्ये घेर्येण हिमवानिव ॥ १७ ॥ विष्णुना सदशो वीर्ये सोमविद्ययदर्शनः । कालाग्निसद्दाः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १८ ॥ धनदेन समस्यागे सत्ये धर्म इवापरः । तमेवं गुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ १९॥

ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम्। प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥ २०॥ यौवराज्येन संयोक्तमैच्छत्प्रीत्या महीपति:। तस्यामिषेकसंभारान्द्रष्ट्वा भायाथ कैकया ॥ २१॥ पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषचनम् ॥ २२ ॥ स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः । विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् ॥ २३ ॥ स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् । पितुर्वचननिर्देशात्कैकेय्याः प्रियकारणात् ॥ २४ ॥ तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह । स्नेहाद्विनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ २५ ॥ भातरं दियतो भातुः सौभात्रमनुदर्शयन् । रामस्य दियता भार्या निसं प्राणसमा हिता ॥ २६ ॥ जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। सर्वेळक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ॥ २७ ॥ सीताप्यनुगता रामं शाशिनं रे।हिणी यथा। पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥ २८ ॥ श्रङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् । गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् ॥ २९ ॥ गहेन सहितो रामे। लक्ष्मणेन च सीतया। ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः ॥ ३०॥

चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्। रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ॥ ३१ ॥ देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम् । चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ ३२ ॥ राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपनसुतम्। मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्धिजैः ॥ ३३ ॥ नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः । स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४ ॥ गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। अयाचद्भातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥ ३५ ॥ त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत् । रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः ॥ ३६ ॥ न चैच्छित्पत्रादेशाद्राज्यं रामो महाबलः । पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः । स काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन् ॥ ३८ ॥ नन्दिप्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङक्षया । गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जयस्य च। तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्प्रविवेश ह ॥ ४० ॥

### CHAPTER IV-B.

# ॥ द्वितीयमञ्जरी ॥

संक्षेपरामायणम् । (Continued).

प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः । विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह ॥ १ ॥ सुतीक्ष्णं चाप्यगस्यं चागस्यभातरं तथा। अगस्यवचनाचैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् ॥ २ ॥ खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ । वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ॥ ३ ॥ ऋषयोऽम्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम् । स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने ॥ ४ ॥ प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसाम् । ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् ॥ ५ ॥ तेन तत्रेव वसता जनस्थाननिवासिनी । विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ६ ॥ ततः शूर्पणखावाक्यादु चक्तान्सर्वराक्षसान् । खरं च त्रिशिरसं चैव द्वणं चैव राक्षसम् ॥ ७ ॥ निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् । वने तस्मिनिवसता जनस्थानिनवासिनाम् ॥ ८॥

रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश । ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ ९ ॥ सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः ॥ १०॥ न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ ११ ॥ जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा । तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ ॥ १२ ॥ जहार भार्यां रामस्य गृधं हत्वा जटायवम् । गृधं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम् ॥ १३ ॥ राघवः शोकसंतप्तो विल्लापाकुलेन्द्रियः। ततस्तेनैव शोकेन गृष्ठं दग्ध्वा जटायुषम् ॥ १४ ॥ मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संदर्श ह। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् ॥ १५ ॥ तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम् ॥ १६ ॥ श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव । सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः ॥ १७ ॥ शबर्या पूजितः सम्ययामा दशरथात्मजः । पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह ॥ १८ ॥ हनुमद्वचनाच्चैव सुर्गावेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो माहाबलः ॥ १९॥

आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥ २० ॥ चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चेवाग्निसाक्षिकम । ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ॥ २१ ॥ रामायावेदितं सर्वं प्रणयादुः खितेन च। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ २२ ॥ वालिनश्च बलं तत्न कथयामास वानरः। सुग्रीवः राङ्कितश्वासीनित्यं वीर्येण राघवे ॥ २३ ॥ राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् । द्शेयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभम् ॥ २४॥ उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः । पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दश्योजनम् ॥ २५ ॥ विभेद च पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा । गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा ॥ २६ ॥ ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः । किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥ २०॥ ततोऽगर्जद्धरिवरः सुत्रीवो हेमपिङ्गलः । तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ॥ २८ ॥ अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ॥ २९ ॥ ततः सुप्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे ।

सुप्रीवमेव तदाज्ये राघवः प्रत्यपादयत् ॥ ३० ॥

स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः। दिशः प्रस्थापयामास दिद्दक्षुर्जनकात्मजाम् ॥ ३१ ॥ ततो गृधस्य वचनात्संपातेहनुमान्बली। शतयोजनविस्तीर्णं पुष्छवे छवणार्णवम् ॥ ३२ ॥ तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् । ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवानिकागताम् ॥ ३३ ॥ निवेदियत्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च । समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् ॥ ३४ ॥ पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसतानपि । कुमारमक्षं निष्पष्य प्रहणं समुपागमत् ॥ ३५॥ अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् । मर्षयनराक्षसान्वीरो मन्त्रिणस्तान्यदच्छया ॥ ३६ ॥ ततो दग्ध्या पुरी लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीम् । रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ॥ ३७ ॥ सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् । न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीताति तत्त्वतः ॥ २८॥ ततः सुशीवसिंहतो गत्वा तीरं महोद्धेः । समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभै: ॥ ३९ ॥ दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पातिः। समुद्रवचनाचैव नलं सेनुमकारयत् ॥ ४० ॥ 🗀 👑 तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे । रामः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीडामुपागमत् ॥ ४१ ॥ 🦠

तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । अमुष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ॥ ४२ ॥ ततोऽग्निवचनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ४३ ॥ सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः ॥ ४४ ॥ अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामे। विज्वरः प्रमुमे।द ह ॥ ४५ ॥ देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् । अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वतः ॥ ४६ ॥ भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपरात्रमः । भरतस्यान्तिकं रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत् ॥ ४७ ॥ पुनराख्यायिकां जल्पनसुग्रीवसहितस्तदा । पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिम्रामं ययौ तदा ॥ ४८ ॥ नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रात्भिः सहितोऽनघः । रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् ॥ ४९ ॥ प्रहृष्ट्रमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । िनरामयो ह्यरोगश्च दुर्मिक्षभयवर्जितः ॥ ५० ॥ न पुत्रमरणं किंचि दृक्ष्यन्ति पुरुषाः काचित् । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतित्रताः ॥ ५१ ॥ न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः । न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा ॥ ५२ ॥

# संक्षेपरामायणं—(Concluded)

न चापि क्षद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा । नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥ ५३ ॥ नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा । अश्वमेधशतैरिष्ट्रा तथा बहुसुवर्णकैः ॥ ५४ ॥ गवां कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्वयो विधिपूर्वकम् । असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥ ५५ ॥ राजवंशाञ्छतगुणान्स्थापयिष्याते राघवः । चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति ॥ ५६ ॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ ५७ ॥ इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्व संमितम् । यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५८ ॥ एतदाख्यानमायुष्यं पठनरामायणं नरः । सपुत्रपात्रः सगणः प्रत्यस्वर्गे महीयते ॥ ५९ ॥ पठानिद्वजो वागृषभत्वमीयात्स्यात्क्षात्रियो भूमिपतित्वमीयात्। विणग्जनः पण्यफलल्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात् ॥ ६० ॥

इति संक्षेपरामायणम् समाप्तम् ।



### CHAPTER V.

# संख्यावाचकशब्दाः । CARDINALS.

द्वाविंशतिः त्रिचत्वारिंशत्। ।त्रचत्वारिंशत् चतुष्पष्टिः एकः द्रौ त्रयोविशतिः चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चषष्टिः चतुर्विशतिः षट्षष्टि: पञ्चचत्वारिंशत तय: पञ्चविंशातिः षट्चत्व।रिंशत् सप्तबृष्टिः चत्वार: षार्व्डशातः सप्तचत्व।रिंशत अष्टबिष्ट: पञ्च सप्तविंशतिः अष्टचत्वारिंशत् एकोनसप्तात: षट् अष्टविंशतिः एकोनपञ्चाशत सप्तति: सप्त एकोनत्रिंशत् पञ्चाशत् एकसप्तति: अष्ट त्रिंशत् एकपञ्चाशत् द्विसप्तति: नव एकत्रिंशत् द्विपञ्च।शत् त्रिसप्ततिः दश द्वात्रिंशत् त्रिपञ्चाशत् चतुस्सप्ततिः एकादश त्रयस्त्रिशत चतुष्पञ्चारात् पञ्चसप्तति: द्वादश त्रयोदश चतुःस्त्रिशत् पञ्चपञ्चाशत षटसप्ततिः **। चतुर्दश** पञ्चित्रंशत् सप्तसप्तात: षटपञ्चाशत् षट्त्रिंशत् अष्टसप्ताते: पञ्चदश सप्तपञ्चाशत षोडश सप्तत्रिंशत् एकोनाशीतिः अष्टपञ्चाशत अष्टत्रिंशत् एकोनषष्टिः अशीति: सप्तदश एकोनचत्वारिंशत् षष्टिः एकाशीतिः अष्टादश एकोनविंशातिः चत्वारिंशत् एकषष्टिः द्वयशीति: त्र्यशीतिः विंशति: द्विषष्टिः एकचल्वारिंशत् त्रिषष्टिः एकविंशतिः द्विचत्वारिंशत् चतुरशीतिः

### संख्यावाचकशब्दाः ।

## संख्यावाचकशब्दाः—(Concluded).

पञ्चाशीतिः द्विनवतिः एकोनशतम् सप्तशतं षडशीतिः त्रिनवतिः अष्टशतं शतम् चतुर्नवातिः सप्ताशीतिः द्विशतम् नवशतं अष्ट्राशीतिः पञ्चनवतिः तिशतं सहस्रं षण्णवतिः एकोननवतिः अयुतं चतुरशतं सप्तनवतिः नवतिः पञ्चशतं लक्षम् एकमवतिः अष्टनवातिः षट्शतं

# ॥ संख्येयवाचकाः॥

### NUMERALS (ORDINALS).

| १  | प्रथमः                     | १३  | त्रयोदशः   | २६  | षड्विंशः     |
|----|----------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| २  | द्वितीय:                   | \$8 | चतुर्दशः   | २७  | सप्तविंशः    |
| ३  | तृतीय:                     | १५  | पञ्चदश:    | २८  | अष्टाविंशः   |
|    | (चतुर्थः                   | १६  | षोडशः      | २९  | एकोनितंशः    |
| 8  | ∫चतुर्थः<br> तुरीयः—तुर्थः | १७  | सप्तद्शः   | ३०  | तिंश:        |
| 4  | पञ्चम:                     | १८  | अष्टादश:   | ३ १ | एकात्रिंशः   |
| ६  | षष्ठः                      | १९  | एकोनविंशः  | ३२  | द्यात्रिंश:  |
| ७  | सप्तमः                     | २०  | विंश:      | ३३  | त्रयस्त्रिशः |
| 6  | अष्टमः                     | २१  | एकाविंश:   | ३४  | चतुस्त्रिंशः |
| 9  | नवमः .                     | २२  | द्वाविंशः  | ३५  | पञ्चात्रेंश: |
| १० | दशमः                       | २३  | त्रयोविंशः | ३६  | षट्त्रिंश:   |
| ११ | एकादश:                     | २४  | चतुर्विशः  |     | सप्तातिंशः   |
| १२ | द्वादशः                    | २५  | पञ्चावंश:  | 36  | अष्टत्रिंश:  |
|    |                            |     |            |     |              |

# संख्येयवाचकाः—(Continued).

| (1000000000000000000000000000000000000           |                                                              |                                   |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ३९ एकोनचत्वारिंशः                                | ५९ एकोनपष्टितमः                                              | ७९ एकोनाशीतितमः                   |  |  |
| ४० चत्वारिंशः                                    | ६० षष्टितमः                                                  | ८० अशीतितमः                       |  |  |
| ४१ एकचत्वारिंशः                                  | ६१ एकषाष्टितमः                                               | ८१ एकाशीतितमः                     |  |  |
| ४२  द्विचत्वारिंशः<br>द्वाचत्वारिंशः             | (द्विषष्टितमः                                                | ्र (द्वयशीतितमः                   |  |  |
| ४२ दाचत्वारिंशः                                  | ६२ <sup>(द्विषष्टितमः</sup><br>६२ <sub>(द्वाषा</sub> ष्टितमः | ८२ (द्वयशीतितमः<br>(द्वाशीतितमः   |  |  |
| ्रे (त्रिचत्वारिंश:                              | ्र (त्रिषाष्टितमः                                            | त्र्यशीतितमः                      |  |  |
| ४३<br> त्रिचत्वारिंशः<br> त्रयश्चत्त्वारिंशः     | ६३ (त्रिषाष्टितमः<br>ह्रे रायष्षष्टितमः                      | ८३ त्रयशीतितमः<br>८३ त्रयोशीतितमः |  |  |
| ४४ चतुश्रवारिंशः                                 | ६४ चतुष्याष्टितमः                                            | ८४ चतुरशोतितमः                    |  |  |
| ४५ पञ्चचत्वारिंशः                                | ३५ पञ्चषष्टितमः                                              | ८५ पञ्चाशीतितमः                   |  |  |
| ४६ षट्चत्वारिंशः                                 | ६६ पट्षष्टितमः                                               | ८६ षडशीतितमः                      |  |  |
| ४७ सप्तचत्वारिंशः                                | ६७ सप्तषष्टितमः                                              | ८७ सप्ताशीतितमः                   |  |  |
| ४८ <sup>(अष्टचत्वारिंश:</sup><br>अष्टाचत्वारिंश: | अष्टषष्टितमः                                                 | ८८ अष्टाशीतितमः                   |  |  |
| <sup>४८</sup> अष्टाचत्वारिंशः                    | (अष्टषष्टितमः<br>६८<br>(अष्टाषष्टितमः                        | ८९ एकोननवतितमः                    |  |  |
| ४९ एकोनपञ्चाराः                                  | ६९ एकोनसप्ततितमः                                             | ९० नवतितमः                        |  |  |
| ५० पञ्चाराः                                      | ७  सप्तातितमः                                                | ९१ एकनवतितमः                      |  |  |
| ५१ एकपञ्चाशः                                     | ७१ एकसप्ततितमः                                               | ०२ (द्विनवतितमः                   |  |  |
| (३) द्विपञ्चाशः                                  | ्र (द्विसप्ततितमः                                            | ९२ ∫द्विनवतितमः<br> द्वानवतितमः   |  |  |
| ५२ ∤द्विपञ्चाशः<br>दर्भापञ्चाशः                  | ७२ विसप्ततितमः<br>द्वासप्ततितमः                              | ९३ त्रिनवतितमः<br>१३ त्रयोनवतितमः |  |  |
| (त्रिपञ्चाशः                                     | ्र (त्रिसप्तातितमः                                           | र्रे त्रयोनवतितमः                 |  |  |
| ५३ <sup>(त्रिपञ्चाशः</sup><br>त्रयःपञ्चाशः       | ७३<br>७३<br>त्रायस्सप्ततितमः                                 | ९४ चतुर्नवतितमः                   |  |  |
| ५४ चतुःपञ्चाशः                                   | ७४ चतुम्सप्ततितमः                                            | ९५ पञ्चनवतितमः                    |  |  |
| ५५ पञ्चपञ्चाराः                                  | ७५ पञ्चसप्ततितमः                                             | ९६ षण्णवतितमः                     |  |  |
| ५६ षट्पञ्चाशः                                    | ७६ षट्सप्ततितमः                                              | ९७ सप्तनवतितमः                    |  |  |
| ५७ सप्तपञ्चाशः                                   | ७७ सप्तसप्ततितमः                                             | ९८ अष्टनवतितमः<br>अष्टानवतितमः    |  |  |
|                                                  | अष्टसप्ततितमः<br>७८<br>अष्टासप्ततितमः                        | उट  अष्टानवतितमः                  |  |  |
| ्अष्टपञ्चाराः<br>५८<br>अष्टापञ्चाराः             | <sup>७८</sup> अष्टासप्ततितमः                                 | ९९ एकोनशततमः                      |  |  |

### संख्येयवाचका:—- (Concluded).

१०० शततमः ११० दशोत्तरशततमः ११६ षोडशोत्तरशततमः

१०१ एकोत्तरशततमः १११ एकादशोत्तर- ११७ सप्तदशोत्तर-

१०२ द्वयुत्तरशततमः शततमः शततमः

१०३ त्र्युत्तरशततमः ११२ द्वादशोत्तरशततमः ११८ अष्टादशोत्तर-

१०४ चतुरुत्तरशततमः ११३ त्रयोदशोत्तर-

१०५ पञ्चोत्तरशततमः शततमः ११९ एकोनविंशत्युत्तर-

१०६ षडुत्तरशततमः ११४ चतुर्दशोत्तर-

१०७ सप्तोत्तरशततमः शततमः १२० विंशत्युत्तरशततमः

१०८ अष्टीत्तरशततमः ११५ पञ्चदशोत्तर-

१०९ नवात्तरशततमः शततमः

प्रयोगाः ।

### VOICES.

- 1. अकर्मकप्रयोगः = Intransitive. नारायणः प्रकाशते।
- 2. सकर्मकप्रयोग: = Transitive. आचार्य: शिष्यम् अनुगृह्णाति ।
- 3. द्विकर्मकप्रयोग:=Verbs governing two objects.—गोपो गां पयः दोग्धि.
  - 4. कर्मणि प्रयोगः = Passive. आचार्येण शिष्यः अनुगृह्यते.
  - 5. भावे प्रयोगः = Impersonal use of verbs. वहणेन भूयते.
- 6. द्विकर्मकर्मणि प्रयोगः=Passive of transitive verbs with two objects.—विष्णुना बलिः पाताललोकं प्रापितः।

## उपसर्गाः ।

### UPASARGAS.

प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः।

# उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥

The sense of roots is modified by the addition of Upasargas.

प्रहार (from ह with प्र) = beating.

आहार (from ह with आ) = food.

संहार (from ह with सम्) = killing.

विहार (from हू with वि) = play.

परिहार (from ह with परि) = remedy.

अनुगच्छति (from गम् with अनु)= follows.

अवगच्छति (from गम् with अव)= knows.

संलाप (from लप् with सम् ) = pleasant conversation.

সন্তাদ (from ন্তৰ্ with স) = prattle.

विलाप (from लप् with वि) = lament.

विप्रलाप (from लप् with प्र & वि)= speaking against.

वष्टि भागुरिरछोपमवाप्योरुपसर्गयोः । आपं चैव हल्लन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥

अव, अपि, एतयोः उपसर्गयोः आद्याकारः छुप्यते हलन्तानां शब्दानां स्त्रियाम् आकारश्च अन्ते अनुषञ्जनीयः इति भागुरिराचार्यः मन्यते ।

All I American

Grammarian Bhaguri says that the initial अ of the prepositions अन and अपि is dropped, and that आ is to be affixed at the end of Feminine Gender words ending in a consonant.

Examples:—अवगाहः—वगाहः; अपिधानम्—पिधानम्; वाक् —वाचा ; निट्—िनशा ; दिक्—िदशा ।

## अकर्मकसकर्मकथातुविवरणम् । TRANSITIVE AND INTRANSITIVE.

'' वृद्धिक्षयभयजीवितमरणं ठजासत्तास्थितिजागरणम् । कौटिल्यौत्सुक्यभ्रमयत्नग्ठानिजरासामर्थ्यक्षरणम् ॥ शान्तिध्वनिमज्जनवैकल्यं जृम्भणदम्भनरोदनहसनम् । शयनक्रीडारुचिदीप्यर्थं धातुगणन्तमकर्मकमाहुः ॥ ''

प्रायेण अधोलिखितधातवः तत्समानार्थकधातवश्च अकर्मकाः इतरे तु सकर्मका इत्यवगन्तव्यम् ।

Generally, verbs given below and those having the same sense as these, are non-object-bearing ones (i.e.), Intransitive in character, while the rest are object-bearing verbs (i.e.), Transitive ones

| ROOTS. | FORMS.         | MEANINGS.   |
|--------|----------------|-------------|
| बृध्   | वर्धते         | Increases.  |
| क्षि   | क्षयति         | Wastes.     |
| भी     | <b>बिभे</b> ति | Is afraid.  |
| जीव्   | जीवति          | Lives.      |
| मृ     | म्रियते        | Dies.       |
| लज्ज्  | लज्जते         | Is ashamed. |
| 0      |                |             |

| ROOTS.              | FORMS.           | MEANINGS.        |
|---------------------|------------------|------------------|
| भू                  | भवति             | Is.              |
| स्था                | तिष्ठति          | Stands.          |
| जागृ                | जागर्ति          | Awakes.          |
| कुट्                | कुटति            | Is crooked.      |
| कठि                 | <b>उ</b> त्कंठते | Longs.           |
| भ्रम्               | भ्राम्यति        | Roams about.     |
| यत्                 | यतते .           | Strives.         |
| 1ලී                 | ग् <b>लायति</b>  | Is weary.        |
| লু                  | जीर्यत 💮         | Becomes old.     |
| क्लप्               | कल्पते .         | Is able.         |
| च्युत्              | च्योतित          | Slips.           |
| शम्                 | शाम्यति          | Is calm.         |
| ध्वन्               | ध्यनित           | Sounds.          |
| मज्ज्               | मज्जति           | Sinks.           |
| <sup>क</sup> कंद्   | कदतें 💮          | Is void.         |
| जृम्भ्              | जृम्भते          | Yawns.           |
| दिभि                | दम्भयति          | Is proud.        |
| रुद् .              | रोदिति           | Weeps or cries.  |
| हर् <mark>स्</mark> | हसति .           | Laughs.          |
| शी                  | शेत              | Lies.            |
| क्रीड्              | क्रीडित          | Plays.           |
| हच् े व्याप्त       | रोचते            | Looks beautiful. |
| डन्ध                | इन्धते           | Is bright.       |



#### CHAPTER VI.

## ।। सुबन्तरूपाणि ॥

#### THE DECLENSION OF SANSKRIT NOUNS.

1. स्वौजसमौट् छष्टाभ्याम्भिस् ङेभ्यांभ्यस् ङासिभ्यांभ्यस् ङासोसाम् ङयोस् सुप्. 2. विभक्तिश्च. 3. सुप: 4. द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने. 5. बहुषु- बहुवचनम् ।

एकवचनम्. द्विवचनम्. बहुवचनम्. Singular. Dual. Plural. औ जस्(अस्) र्प्थमाविभक्तिः Nominative case. सु (स्) संवोधन प्रथमाविभक्तिः Vocative case. औट्(औ) शस्(अस् ) द्वितीया विभक्तिः Accusative case. अम् टा(आ) तृतीया विभक्ति: भ्याम् Instrumental case. भिस् ङे (ए) चतुर्थी विभक्तिः Dative case. भ्याम भ्यस् ङसि(अस्) भ्याम् पश्चमी विभक्तिः भ्यस् Ablative case. ङस्(अस्) षष्ट्री विभक्तिः Genitive case. ओस् आम् ङि (इ) Locative case. सप्तमी विभाक्तः आस् सुप् (सु)

Masculine gender. पुछिङ्गम् Feminine gender. स्त्रीलिङ्गम् Neuter gonder. नपुंसकलिङ्गम्

एते प्रत्ययाः सुप इत्युच्यन्ते एतदन्तानि प्रातिपदिकानि सुबन्तानीति कथ्यन्ते तेषु प्रत्ययेषु केचित् विविधेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः रूपान्तराणि प्रातिपद्यन्ते छिङ्गभेदे च भिद्यन्ते गेवाण्यां भाषायाम् प्रायशः छिङ्गानि अमरकोशादिभ्यः वेद्यानि नत्वर्थनिबन्धनानि ।

These are the suffixes used for the declension of noun bases. Of these some undergo changes in relation to the bases to which they are added and some vary in regard to the genders of bases.

In Sanskrit gender generally does not depend upon sex and therefore the genders of bases have to be learnt mainly from lexicons like Amarakosa &c.

#### Examples:—

#### अकारान्तः पुल्लिङ्गो 'राम ' शब्दः।

|             | एकवचनम् | द्विचनम्   | वहुवचनम् |
|-------------|---------|------------|----------|
| प्रथमा.     | रामः    | · रामौ     | रामाः    |
| द्वितीया.   | रामम्   | रामौ       | रामान्   |
| तृतीया.     | रामेण   | रामाभ्याम् | रामै:    |
| चतुर्थी.    | रामाय . | रामाभ्याम् | रामेभ्य: |
| पञ्चमी.     | रामात्  | रामाभ्याम् | रामेभ्य: |
| षष्टी.      | रामस्य  | रामयो:     | रामाणाम् |
| सप्तमी.     | रामे    | रामयो:     | रामेषु   |
| सम्बोधनम् . | हे राम  | हे रामी    | हे रामाः |

#### एवं कृष्ण, मुकुन्दादयः।

### (२) इकारान्तः पुछिङ्गो 'हरि' शब्दः।

| Я.    | हारे: | हरी       | हरयः    |
|-------|-------|-----------|---------|
| द्धि. | हरिं  | हरी       | हरीन्   |
| तृ.   | हरिणा | हरिभ्याम् | हरिभि:  |
| च.    | हरये  | हरिभ्याम् | हरिभ्य: |
| पं.   | हरे:  | इरिभ्याम  | टारिया  |

### 'हरि' शब्द:--(Concluded).

|     | एकवचनम् | द्विचनम् | बहुवचनम् |
|-----|---------|----------|----------|
| ष.  | हरे:    | हर्यो;   | हरीणाम्  |
| स.  | हरौ     | हर्यो:   | हरिषु    |
| सं. | हे हरे  | हे हरी   | हे हरयः  |

एवं श्रीपति, अग्नि, रिव, कव्यादयः।

## (३) इकारान्त: पुछिङ्गः 'पनि' शब्दः।

| Я.    | पतिः   | पती       | पतयः    |
|-------|--------|-----------|---------|
| द्धि. | पतिं   | पती       | पतीन्   |
| तृ.   | पत्या  | पतिभ्याम् | पातिभि: |
| ਚ.    | पत्ये  | पतिभ्याम् | पतिभ्यः |
| ψ̈́.  | पत्युः | पतिभ्याम् | पतिभ्यः |
| ঘ.    | पत्युः | पत्येाः   | पतीनाम् |
| स.    | पत्यौ  | पत्यो:    | पातिषु  |
| सं.   | हे पते | हे पती    | हे पतयः |

## (४) इकारान्तः पुहिङ्गः ' सखि ' शब्दः ।

| प्र.  | सखा             | सखायी      | संखायः  |
|-------|-----------------|------------|---------|
| द्धि. | सखायम्          | सखायौ      | सखीन्   |
| तृ.   | संख्या          | साविभ्याम् | साविभिः |
| च.    | सख्ये           | सखिभ्याम्  | सिखभ्यः |
| Ϋ.    | संख्यु:         | सिखभ्याम्  | सिखभ्यः |
| ঘ.    | स <b>ल्यु</b> : | सख्यो:     | सखीनाम् |
| स.    | सख्यो ।         | सख्यो:     | सविषु 🐪 |
| सं.   | हे सखे          | हे सखायौ   | हे सखाय |
|       |                 |            |         |

### (५) उकारान्तः पुछिङ्गो 'गुरु शब्दः।

|       | एकवचनम् | द्विवचनम्  | वहुवचनम् |
|-------|---------|------------|----------|
| Я.    | गुरु:   | गुरू       | गुरवः    |
| द्धि. | ंगुरुम् | गुरू       | गुरून्   |
| ਰੂ.   | गुरुणा  | गुरुभ्याम् | गुरुमि:  |
| च.    | गुरवे   | गुरुभ्याम् | गुरुभ्य: |
| पं.   | गुरो:   | गुरुभ्याम् | गुरुभ्य: |
| ष.    | गुरो:   | गुर्वे:    | गुरूणाम् |
| स.    | गुरौ    | गुर्वी:    | गुरुषु   |
| सं.∙  | हे गुरो | हे गुरू    | हे गुरवः |

#### एवं विष्णु, वायु, भान्वादय: ।

## (६) ऊकारान्तः पुहिङ्गः 'स्वभू ' शब्दः ।

| प्र.  | स्वभू:    | स्वभुवी     | स्वभुव:      |
|-------|-----------|-------------|--------------|
| द्धि. | स्वभुवम्  | स्वभुवौ     | स्वभुव:      |
| ਰ੍ਹ.  | स्वभुवा   | स्वभूभ्याम् | स्वमूमि:     |
| च.    | स्वभुवे   | स्वभूभ्याम् | स्वभूभ्य:    |
| ч.    | स्वभुवः 🕟 | स्वभूभ्याम् | स्वभूभ्य:    |
| ঘ.    | स्वभुवः   | स्वभुवोः    | स्वभुवाम्    |
| स.    | स्वभुवि   | स्वभुवोः    | स्वभूषु      |
| सं.   | हे स्वभूः | हे स्वभुवौ  | ं हे स्वभुवः |

## एवं कटप्रू, स्वयंभू, प्रमृतय:।

### (७) ऋकारान्तः पुछिङ्गो 'धातृ' शब्दः

| স.    | धाता    | धातारौ | धातारः   |
|-------|---------|--------|----------|
| द्धि. | धातारम् | धातारौ | धातॄन् 💮 |

- 1 to 1011/A to Forenant

### सुबन्तरूपाणि ।

#### 'धातुः शब्दः—(Concluded).

|     | एकवचनम्      | द्विवचनम्  | बहुवचनम्  |
|-----|--------------|------------|-----------|
| तृ. | धात्रा 📜     | धातृभ्याम् | धातृभिः   |
| च.  | धात्र :      | धातृभ्याम् | धातृभ्यः  |
| чं. | धातुः        | धातृभ्याम् | धातृभ्यः  |
| ঘ.  | धातुः        | ्षातोः     | धातृणाम्  |
| स.  | <u>धातरि</u> | ्धात्रोः   | धातृषु    |
| सं. | हे धातः      | हे धातारौ  | हे धातारः |

एवं नप्तृ, शास्तृ, उद्गातृ, कर्तृ, इत्यादयः।

## (८) ऋकारान्तः पुछिङ्गः 'पितृ शब्दः ।

| Я.    | पिता    | पितरौ    | पितरः   |
|-------|---------|----------|---------|
| द्धि. | पितरम्  | पितरौ    | पितृन्  |
| सं.   | हे पितः | हे पितरौ | हे पितर |

शेषं धातृ (७) शब्दवत् । एवं जामातृ, भातृ, देवृ, शंस्तृ, सब्येष्टृ, नृ, शब्दाः ।

## (९) ऐकारान्तः पुछिङ्गो 'रै ' शब्दः।

| प्र. सं.   | राः   | रायौ     | रायः   |
|------------|-------|----------|--------|
| द्धि.      | रायम् | रायौ     | रायः   |
| तृ.        | राया  | राभ्याम् | राभिः  |
| <b>ਚ</b> . | राये  | राभ्याम् | राभ्यः |
| पं.        | राय:  | राभ्याम् | राभ्यः |
| ঘ,         | रायः  | रायो:    | रायाम् |
| स.         | रायि  | रायोः    | रासु   |

## (१०) ओकारान्तः पुलिङ्गो 'गो ' शब्दः।

|         | एकवचनम् | द्विवचनम् | बहुवचनम् |
|---------|---------|-----------|----------|
| प्र.सं. | गौः     | गावौ      | गाव:     |
| द्धि.   | गाम्    | गावौ      | गा:      |
| तृ.     | गवा     | गोभ्याम्  | गोभिः    |
| ਚ.      | गवे     | गोभ्याम्  | गोभ्यः   |
| पं.     | गोः     | गोभ्याम्  | गोभ्यः   |
| ঘ.      | गोः     | गवो:      | गवाम्    |
| स       | गवि     | गवोः      | गोषु     |
|         |         |           |          |

## (११) औकारान्तः पुछिङ्गो 'ग्छौ ' शब्दः।

| प्र. सं. | ग्लै।:   | ग्लावौ     | ग्लाव:   |
|----------|----------|------------|----------|
| द्वि,    | ग्लावम्  | ग्लावौ     | ग्लाव:   |
| तृ.      | ग्लावा   | ग्लौभ्याम् | ग्लौभि:  |
| ਚ.       | ग्लावे . | ग्लोभ्याम् | ग्लीभ्य: |
| पं.      | ग्लाव:   | ग्लीभ्याम् | ग्लौभ्य: |
| ष.       | ग्लाव:   | ग्ळावो:    | ग्लावाम् |
| स.       | ग्लावि   | ग्ळावो:    | ग्लौषु   |

इत्यजन्ताः पुहिङ्गाः ।



## अथाजन्तस्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः ।

| 3-17 | (१२) अव | गरान्तः स्रीलिङ्गो | ' रमा ' | शब्दः। |
|------|---------|--------------------|---------|--------|
|      |         |                    |         |        |

|       | एकवचनम् | द्विचनम्  | बहुवचनम् |
|-------|---------|-----------|----------|
| я.    | रमा     | रमे       | रमाः     |
| द्धि. | रमाम्   | रमे       | रमाः     |
| तृ.   | रमया    | रमाभ्याम् | रमाभि:   |
| ਚ.    | रमायै   | रमाभ्याम् | रमाभ्यः  |
| чं.   | रमायाः  | रमाभ्याम् | रमाभ्यः  |
| ঘ.    | रमायाः  | रमयोः     | रमाणाम्  |
| स.    | रमायाम् | रमयोः     | रमासु    |
| सं.   | हे रमे  | ं हे रमे  | हे रमाः  |

एवं सीता, दुर्गा, क्षमा, इत्यादयः।

## (१३) इकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'मति' शब्द:।

| प्र.  | मतिः         | मती       | मतयः    |
|-------|--------------|-----------|---------|
| द्धि. | मतिम्        | मती       | मती:    |
| तृ.   | मत्या        | मतिभ्याम् | मतिभिः  |
| च.    | मत्यै, मतये  | मतिभ्याम् | मतिभ्यः |
| Ϋ.    | मत्याः, मतेः | मतिभ्याम् | मतिभ्यः |
| ष.    | मत्याः, मतेः | मत्योः    | मतीनाम् |
| स.    | मत्याम्, मतौ | मत्योः    | मतिषु   |
| सं.   | हे मते       | हे मती    | हे मतयः |

एवं श्रुति, स्मृति, बुद्धि इत्यादय:



## (१४) ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'गौरी' शब्दः।

|       | एकवचनम्  | द्विचनम्   | वहुवचनम्  |
|-------|----------|------------|-----------|
| ਸ਼.   | गौरी     | गौयीं      | गौर्यः    |
| द्धि. | गौरीम्   | गौर्यो     | गौरी:     |
| ਰ੍.   | गौर्या   | गौरीभ्याम् | गौरीभिः   |
| च.    | गौर्ये   | गौरीभ्याम् | गौरीभ्य:  |
| ч.    | गौर्या:  | गौरीभ्याम् | गौरीभ्य:  |
| ষ,    | गौर्याः  | गौर्योः    | गौरीणाम्  |
| स.    | गौर्याम् | गौर्योः    | गौरीषु    |
| सं.   | हे गौरि  | हे गौयौं   | हे गौर्यः |
|       |          |            |           |

## (१५) ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'स्त्री' शब्दः।

| प्र. स्त्रा स्त्रियां स्त्रियः<br>द्वि. स्त्रियम्, स्त्रीम् स्त्रियौ स्त्रियः, | स्त्री |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 199.                                                                           |        |
| तृ. स्त्रिया स्त्रीभ्याम् स्त्रीभिः                                            |        |
| च. स्त्रिये स्त्रीभ्याम् स्त्रीभ्यः                                            |        |
| पं. स्त्रियाः स्त्रीभ्याम् स्त्रीभ्यः                                          |        |
| ष. स्त्रिया: स्त्रियो: स्त्रीणाम्                                              |        |
| स. स्त्रियाम् स्त्रियोः स्त्रीषु                                               |        |
| सं. हे स्त्रि हे स्त्रियों हे स्त्रियः                                         |        |

## (१६) ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'श्री ' शब्दः ।

| प्र. स. | श्री:   | श्रियो  | श्रिय:          |
|---------|---------|---------|-----------------|
| द्धि.   | श्रियम् | श्रियौ  | श्रिय:          |
| ਕ       | शिया    | off-mrr | $-\alpha\alpha$ |

हु श्रिया श्रीभ्याम् श्रीभिः

# विक्री के के के स्टब्स मार्थित के स्टब्स मार्य के स्टब्स मार्थित के स्टब्स मार्य के

#### , 'श्री ' शब्द:—(Concluded).

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् श्रीभ्य: श्रियै, श्रिये श्रीभ्याम् च. श्रीभ्य: q. श्रियाः, श्रियः श्रीभ्याम् श्रियाः, श्रियः श्रीणाम्, श्रियाम् श्रियो: ঘ. श्रीषु श्रियाम्, श्रियि श्रियोः स.

एवं धी, ही, भी, इत्यादयः।

## (१७) उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'धेनु ' शब्दः।

धेनू धेनवः धेनुः प्र. धेनू: द्धि. धेनू धेनुम् धेनुभि: धेनुभ्याम् धेन्वा तृ. धेनुभ्यः धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम् ਚ. धन्याः, धेनोः धेनुभ्यः धेनुभ्याम् ď. धेनूनाम् धन्वाः, धेनोः धेन्वोः ष. घेनुषु धेन्वाम्, धेनौ धेन्वोः स. हे धेनवः हे धेनू हे धेनो सं.

एवं रज्जु, तनु, हनु, इत्यादयः।

## (१८) ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'वधू' शब्दः।

वध्वौ वध्व: Я. वधू: वध्वौ वधू: द्वि. वधूम् वधूभिः वधूभ्याम् तृ. वध्वा वधूभ्य: वधूभ्याम् वध्वै ਚ. वधूभ्यः ӵ́. वधूभ्याम् वध्वाः

### 'वधू' शब्दः—(Concluded).

|     | एकवचनम् | द्विचनम् | वहुवचनम् |
|-----|---------|----------|----------|
| ष.  | वध्वाः  | वध्वोः   | वधूनाम्  |
| स.  | वध्वाम् | वध्वो:   | वधूषु    |
| सं. | हे वधु  | हे वध्वौ | हे वध्वः |

एवं चमू, श्वश्रू, जम्वू इत्यादय:।

## (१९) उकारान्तः स्त्रीलिङ्गी 'भ्रू' शब्दः।

| प्र-  | भू:               | <b>भु</b> वौ | भ्रुव:       |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| द्धि. | भ्रवम्            | भुवौ         | <b>मु</b> वः |
| तृ.   | भुवा              | भ्रूभ्याम्   | भ्रूमि:      |
| ਚ.    | भुवै, भुवे        | भुभ्याम्     | भूम्यः       |
| पं.   | भ्रवाः, भ्रवः     | भूभ्याम्     | भूभ्य:       |
| ष.    | भ्रुवाः, भ्रुवः   | भ्रुवो:      | भूणाम्       |
| स.    | भ्रुवाम् , भ्रुवि | भ्रुवोः      | भूषु         |
| सं    | हे भू:            | हे भुवौ      | हे भुवः      |
|       |                   |              |              |

एवं भू; सुभ्रू इलादयः।

### (२०) ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'मातृ' शब्दः।

| ਸ਼.   | माता    | मातरौ    | मातरः    |
|-------|---------|----------|----------|
| द्धि. | मातरम्  | मातरौ    | मातृः    |
| सं.   | हे मातः | हे मातरौ | हे मातरः |

शेषं धातृ (७) शब्दवत् । एवं दुहितृ, धातृ, ननान्द्द, शब्दाः।

(२१) ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'स्वसृ' शब्दः।

एकवचनम्

द्विवचनम्

बहुवचनम्

प्र. स्वसा

स्वसारौ

ं स्वसारः

द्धि. स्वसारम्

स्वसारौ

स्वसृः

सं हे स्वसः

हे स्वसारी

ंहें स्वसारः

शेषं धातृ, (७) शब्दवत् ।

(२२) ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'द्यो ' शब्दः।

प्र. चौः

द्यावौ

द्याव:

इत्यादि गो (१०) शब्दवत्।

(२३) औकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'नौ ' शब्दः ।

प्र. नौः

नावौ

नाव:

इलादि ग्लै। (१०) शब्दवत् इलजन्ताः स्त्रीलिङ्गाः

## अथाजन्तनपुंसकालिङ्गसाधारणशब्दाः ।

(२४) अकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'ज्ञान' शब्दः

प्र. ज्ञानम्

ज्ञाने

ज्ञानानि

द्धि. ज्ञानम्

ज्ञाने

ज्ञानानि

सं. हे ज्ञान

हे ज्ञान

हे ज्ञानानि

शेषं राम (१) शब्दवत् ।

## (२५) इकारान्त नपुंसकिक्षो 'वारि' शब्द:।

|       | एकवचनम् | द्विचनम्   | बहुवचनम्   |
|-------|---------|------------|------------|
| স.    | वारि    | वारिणी     | वारीणि     |
| द्धि. | वारि    | वारिणी     | वारीणि     |
| तृ.   | वारिणा  | वारिभ्याम् | वारिामे;   |
| ਚ.    | वारिणे  | वारिभ्याम् | वारिभ्य:   |
| पं.   | वारिणः  | वारिभ्याम् | वाविभ्य:   |
| ष.    | वारिणः  | वारिणोः    | · वारीणाम् |
| स.    | वारिाणि | वारिणोः    | वारिषु     |
| सं.   | हे वारि | हे वारिणी  | हे वारीणि  |

## (२६) इकारान्त नपुंसकळिङ्गः 'अनादि ' शब्दः।

| प्र.  | अनादि                  | अनादिनी             | अनादीनि    |
|-------|------------------------|---------------------|------------|
| द्धि. | अनादि                  | अनादिनी             | अनादीनि    |
| तृ.   | अनादिना                | अनादिभ्याम्         | अनादिभि:   |
| च.    | अनादिने, अनादये        | अनादिभ्याम्         | अनादिभ्य:  |
| पं.   | अनादिनः, अनादेः        | अनादिभ्याम्         | अनादिभ्य:  |
| षं.   |                        | अनादिनोः) अनाद्योः  | अंनादीनाम् |
| स.    | अनादिनि  <br>अनाद्यौ ∫ | अनादिनोः)<br>अनाचोः | अनादिषु    |
| सं.   | हे अनादे               | हे अनादिनी          | हे अनादीनि |

एवं शुनि, दुर्मति इत्यादयः।

SGDF

### (२७) इकारान्त नपुंसकलिङ्गः 'दर्धि' शब्दः ।

बहुवचनम् एकवचनम् द्विचचनम् दिध दिधनी Я. दधीनि द्रि. दिध दिधनी दधीनि द्धिभि: तृ. दाधिभ्याम् दभा दध्ने -ਚ. दधिभ्याम् दिधभ्यः पं. दिधिभ्याम् दाधिभ्यः दध्न: ष. दध्नोः दध्न: दध्नाम् दिधषु दिधि, दधनि, स. द्रश्लोः हे दध, हे दधि सं. हे दिधनी हे दधीनि

एवं अस्थि, सक्थि, अक्षि, शब्दाः ।

#### (२८) उकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'मधु' शब्दः।

मधूनि प्र. मधु मधुनी द्धि. मधूनि मधु मधुनी मधुभिः तृ. मधुना मधुभ्याम् ਚ. मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः ч· मधुभ्याम् मधुन: मधुभ्य: ष. मधुन: मधुनोः मधूनाम् मधुनि मधुनोः स. मधुषु सं. हे मधो, हे मधु हे मधूनि हे मधुनी

एवं नप्तृ, वस्तु, जतु, अश्रु इत्यादयः।

#### (२९) ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'धातृ' शब्दः।

प्र. धातृ धातृणी धातॄणि द्वि. धातृ धातृणी धाताणि

#### धातृ शब्द:—(Concluded).

|     | एकवचनम्          | द्विवचनम्          | वहुवचनम्  |
|-----|------------------|--------------------|-----------|
| तृ. | धात्रा, धातृणा   | धातृभ्याम्         | धातृभिः   |
| च.  | धात्रे, धातृणे   | धातृभ्याम्         | धातृभ्यः  |
| ч.  | धातुः, धातृणः    | धातृभ्याम्         | धातृभ्यः  |
| ঘ.  | धातुः, धातृणः    | धात्रोः, धातृणोः   | धातॄणाम्  |
| स.  | घातरि, घातृणि    | ् धात्रोः, धातृणोः | धातृषु    |
| सं. | हे धातः, हे धातृ | हे धातृणी          | हे धातॄणि |

एवं ज्ञातृ, कर्तृ, नेतृ इत्यादयः।

इत्यजन्ताः नपुंसकलिङ्गाः

## अथ हलन्तपुल्लिङ्गसाधारणशब्दाः।

## (३०) चकारान्तः पुहिङ्गः 'पयोमुच् ' शब्दः ।

| प्र. सं. | पयोमुक्  | पयोमुचौ                | पयोमुचः     |
|----------|----------|------------------------|-------------|
| द्वि.    | पयोमुचम् | पयोमुचौ                | पयोमुचः     |
| तृ.      | पयोमुचा  | पयोमुग्भ्याम्          | पयोमुग्भि:  |
| च.       | पयोमुचे  | पयोमुग्भ्याम्          | पयोमुग्भ्य: |
| ψ́.      | पयोमुच:  | <u> ग्योमुग्भ्याम्</u> | पयोमुग्भ्य: |
| ঘ.       | पयोमुचः  | पयोमुचोः               | पयोमुचाम्   |
| स.       | पयोमुचि  | पयोमुचोः               | पयोमुक्षु   |

## (३१) जकारान्तः पुछिङ्गो 'भिषज् ' शब्दः

| प्र. | मिषक्  | भिषजौ | भिषजः |
|------|--------|-------|-------|
| डि.  | भिषजम् | मिषजौ | मिषजः |

## मिषज् शब्दः — (Concluded).

|          | एकवचनम्        | द्विवचनम्            | वहुवचनम्  |
|----------|----------------|----------------------|-----------|
| ਰੂ.      | भिषजा          | भिषग्भ्याम्          | भिषिग:    |
| च.       | मिषजे          | भिषग्भ्याम्          | भिषग्भ्य: |
| पं.      | भिषजः          | मिषग् <u>भ्याम</u> ् | भिषग्भ्यः |
| ঘ.       | भिषज:          | मिषजो:               | भिषजाम्   |
| स.       | <b>भिषा</b> जि | मिषजो:               | भिषक्षु   |
|          |                |                      |           |
|          | (३२) तकारान्तः | पुलिङ्गो 'मरुत्'     | शब्दः ।   |
| प्र. सं. | मरुत्          | मरुतौ                | मरुत:     |
| द्धि.    | मरुतम्         | मरुतौ                | मरुत:     |
| तृ.      | मरुता          | मरुद्भयाम्           | मरुद्भिः  |
| च.       | मरुते          | मरुद्भयाम्           | मरुद्भय:  |
| पं.      | मरुत:          | मरुद्भयाम्           | मरुद्भयः  |
| ष.       | मरुत:          | मरुतो:               | मरुताम्   |
| स.       | मरुति          | मरुतो:               | मरुत्सु   |

#### एवं भूभृत्, हरित् इलादयः

## (३३) तकारान्तः पुछिङ्गो 'धीमत्' शब्दः।

| ਸ਼.   | धीमान्   | धीमन्तौ    | धीमन्तः   |
|-------|----------|------------|-----------|
| द्धि. | धीमन्तम् | धीमन्तौ    | धीमतः     |
| तृ.   | धीमता    | धीमद्भयाम् | धीमाद्भिः |
| च.    | धीमते    | धीमद्भयाम् | धीमद्भय:  |
| पं.   | धीमत:    | धीमद्भयाम् | धीमद्भय:  |
| ঘ.    | धीमतः    | धीमतो:     | धीमताम    |

#### धीमत् शब्दः — (Concluded).

एकवचनम्

द्विवचनम्

बहुवचनम्

स. धीमति

धीमतोः

धीमत्सु

सं. हे धीमन्

हे धीमन्तौ

हे धीमन्तः

एवं श्रीमत्, गोमत्, प्रस्तयो मत्वन्ताः, भगवत्, यशस्वत्, मघवत्, प्रस्तयो, वत्वन्तशब्दाश्च।

(३४) तकारान्तः पुहिङ्गो 'गच्छत्' शब्दः।

प्र. गच्छन्

गच्छन्तौ

गच्छन्तः

शेषं धीमत् (३३) शब्दवत् ।

एवं गायत्, नृत्यत्, इच्छत्, चोरयत्, भवत् इत्यादयः शतून्ताश्शब्दाः।

(३५) तकारान्तः पुलिङ्गो 'ददत्' शब्दः।

प्र. ददत

ददतौ

ददत:

द्वि. ददतम्

ददतौ

ददत:

इत्यादि मस्त् (३२) शब्दवत् । .

एवं जगत्, जाम्रत् इत्यादय:।

(३६) तकारान्तः पुल्लिङ्गो 'महत्' शब्दः।

प्र. महान्

महान्तौ

महान्तः

द्धि. महान्तम्

महान्तौ

महत:

सं. हे महन्

हे महान्तौ

हे महान्तः

शेषं धीमत् (३३) शब्दवत् ।

a Company to the Designation of the Company of the

#### हलन्तपुलिङ्गसाधारणशब्दाः।

### (३७) दकारान्तः पुल्लिङ्गः 'सुहृद्' शब्दः ।

|          | एकवचनम् | द्विचनम्       | बहुवचनम्  |
|----------|---------|----------------|-----------|
| प्र. सं. | सुहृत्  | सुहदौ          | सुहृद:    |
| द्धि.    | सुहृदम् | सुहृदै।        | सुहृद:    |
| ਰੂ.      | सुहृदा  | सुहृद्र्याम्   | सुहृद्धिः |
| च.       | सुहृदे  | सुहद्भयाम्     | सुहद्भय:  |
| Ϋ.       | सुहद:   | सुहद्भयाम्     | सुहद्भयः  |
| ঘ.       | सुहृद:  | सुहृदो:        | सुहृदाम्  |
| स.       | सुहृदि  | <b>सुहदो</b> ः | सुहत्सु   |

### (३८) नकारान्तः पुहिङ्गो 'राजन्' शब्दः।

| Я.    | राजा          | राजानी    | राजानः   |
|-------|---------------|-----------|----------|
| द्वि. | राजानम्       | राजानौ    | राज्ञ:   |
| तृ.   | राज्ञा        | राजभ्याम् | राजामः ' |
| ਚ.    | राज्ञ         | राजभ्याम् | राजभ्यः  |
| ч.    | राज्ञ:        | राजभ्याम् | राजभ्यः  |
| ঘ.    | राज्ञः        | राज्ञोः   | राज्ञाम् |
| स.    | राज्ञि, राजनि | राज्ञो:   | राजसु    |
| सं.   | हे राजन्      | हे राजानौ | हे राजान |

एवं लाघमन्, गरिमन्, महिमन्, इत्यादयः।

## (३९) नकारान्तः पुछिङ्गः 'आत्मन् ' शब्दः ।

| Я.    | आत्मा    | आत्मानौ | आत्मानः |
|-------|----------|---------|---------|
| द्वि. | आत्मानम् | आत्मानौ | आत्मन:  |

तृ. आत्मना आत्मभ्याम् आत्मिः

#### आत्मन् शब्दः — (Concluded).

|     | एकवचनम्   | द्विवचनम्  | बहुवचनम्   |
|-----|-----------|------------|------------|
| ਚ,  | आत्मने    | आत्मभ्याम् | आत्मभ्य:   |
| ч.  | आत्मन:    | आत्मभ्याम् | आत्मभ्यः   |
| ঘ.  | आत्मन:    | आत्मनोः    | आत्मनाम्   |
| स   | आत्मनि    | आत्मनोः    | आत्मसु     |
| सं. | हे आत्मन् | हे आत्मानी | हे आत्मानः |

एवं ब्रह्मन्, यज्वन्, इत्यादयः।

(४०) नकारान्तः पुहिङ्गः 'श्वन्' शब्दः । प्र. श्वानौ श्वा श्वानः हि. श्वानौ श्वानम् ग्रुनः तृ. शुना श्वभ्याम् श्वाभि: सं. हे धन् हे श्वानौ हे श्वानः इत्यादि ।

(४१) नकारान्तः पुलिङ्गो ' युवन् ' शब्दः ।

प्र. युवा युवानो युवानः द्वि. युवानम् युवानौ यूनः तृ. यूना युवभ्याम् युवाभिः इत्यादि ।

(४२) नकारान्तः पुल्लिङ्गो ' मघवन् ' शब्दः ।

प्र. मघवा मघवानौ मघवानः द्रि. मघवानम् मघवानौ मघोनः

### हलन्तपुल्लिङ्गसाधारणशब्दाः ।

#### मघवन् शब्दः—(Concluded).

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
तृ. मघोना मघवभ्याम् मघवभिः
सं. हे मघवन् हे मघवानौ हे मघवानः

(४३) नकारान्तः पुछिङ्गो 'पथिन् ' शब्दः ।

पन्धानौ पन्थानः प्र. सं पन्थाः पन्थानौ पथ: द्धि. पन्थानम् पथिभिः पाथिभ्याम् तृ. पथा पाथिभ्यः पथिभ्याम् पथे ਚ. पार्थभ्यः पथिभ्याम् ч. पथ: पथाम् पथोः ঘ. पथ: पाथिषु पथोः पथि स.

एवं मथिन्, ऋभुाक्षेन्, शब्दौ।

## (४४) नकारान्तः पुल्लिङ्गः 'शार्ङ्गिन्' शब्दः।

शार्ङ्गिणः शार्ङ्गिणौ शार्झी Я. शार्ङ्गिणः शार्ङ्गिणौ द्धि. शार्ङ्गिणम् शार्क्किभिः शार्ङ्गिभ्याम् शार्ङ्गिणा तृ. शार्ङ्गियाम् शार्क्षिभ्यः शार्ङ्गिणे ਚ. शार्ङ्गभ्यः शार्ङ्गिभ्याम् शार्ङ्गिणः ч· शाङ्गिणाम् शार्ङ्गिणोः शाङ्गिणः 뎍. शाङ्गिषु शार्ङ्गिणोः शाङ्गिणि स. हे शार्क्निणः हे शार्किणी सं. हे शार्झिन्

एवं गुणिन्, करिन्, ज्ञानिन् इत्यादयः।

### (४५) सकारान्तः पुल्लिङ्गो 'वेधस्' शब्दः।

|          | एकवचनम् | द्विवचनम्  | बहुवचनम् |
|----------|---------|------------|----------|
| प्र. सं. | वेधाः   | वेधसौ      | वेधसः    |
| द्धि.    | वेधसम्  | वेधसौ      | वेधसः    |
| तृ.      | वेधसा   | वेधोभ्याम् | वेधोभिः  |
| च.       | वेधसे   | वेधोभ्याम् | वेधोभ्यः |
| ч.       | वेधसः   | वेधोभ्याम् | वेधोभ्यः |
| ৰ.       | वेधसः   | वेधसो:     | वेधसाम्  |
| स.       | वेधसि   | वेधसो:     | वेधस्सु  |

एवं चन्द्रमस् , सुमनस् , इत्यादयः ।

## (४६) सकारान्त: पुल्छिङ्गो 'विद्वस् शब्दः।

| Я.    | विद्वान्   | विद्वांसौ     | विद्वांस:    |
|-------|------------|---------------|--------------|
| द्वि. | विद्वांसम् | विद्वांसौ     | विदुषः       |
| तृ.   | विदुषा     | विद्रद्भयाम्  | विद्वद्भिः   |
| च.    | विदुषे     | विद्व-द्भयाम् | विद्वद्भय:   |
| पं.   | विदुषः     | विद्वद्भयाम्  | विद्वद्भय:   |
| ष.    | ावेदुष:    | विदुषोः       | विदुषाम्     |
| स.    | विदुषि     | विदुषो:       | विद्वत्सु    |
| सं.   | हे विद्वन् | हे विद्वांसी  | हे विद्यांसः |

एवं सेदिवस् , तांस्थवस् इत्यादया वस्वन्तशब्दाः ।

## (४७) सकारान्तः पुल्लिङ्गः 'पुंस्' शब्दः ।

| प्र.  | ्पुमान्  | पुमासी  | पुमास:    |    |
|-------|----------|---------|-----------|----|
| द्धि. | पुमांसम् | पुमांसौ | पुंसः 📗 🔠 | DF |

#### हलन्तपुहिङ्गसाधारणशब्दः

#### पुंस शब्द:—(Concluded).

बहुवचनम् द्विवचन्र एकवचनम् पुंभि: पुंभ्याम् पुंसा तृ. पुंभ्य: पुंसे पुंभ्याम् ਚ. पुंभ्य: पुंभ्याम् ч. पुंस: पुंसाम् पुंसोः पुंसः ঘ. पुंसोः पुंसु पुंसि स. हे पुमांसः हे पुमांसौ सं. हे पुमान्

(४८) शकारान्तः पुल्लिङ्गो 'विश्' शब्दः।

 प्र.
 विट्
 विशौ
 विशः

 द्वि.
 विशं
 विशौ
 विशः

(४९) शकारान्तः पुल्लिङ्गः 'तादृश्' शब्दः ।

प्र. तादक् तादशौ तादशः द्वि. तादशम् तादशौ तादशः तृ. तादशा तादग्भ्याम् तादग्भः

इत्यादि ।

(५०) षकारान्तः पुल्लिङ्गो 'द्विष्' शब्दः ।

प्र. सं. द्विट् द्विषो द्विष: द्वि. द्विषम् द्विषो द्विष: तृ. द्विषा द्विड्म्याम् द्विड्मि:

च. द्विषे द्विड्म्याम् द्विड्म्यः

इत्यादि ।

(५१) हकारान्तः पुल्लिङ्गो 'लिह्' शब्दः।

एकवचनम् द्विचचनम् वहुवचनम्

प्र. सं. लिट छिहौ छिह:

हि. लिहम् **छिह**ौ छिह:

लिहा तृ. लिड्भ्याम् लिड्भि:

इत्यादि ।

(५२) हकारान्तः पुछिङ्गः 'अनडुह्' शब्दः ।

प्र. अनङ्गान् अनड्वाहौ अनड्डाह:

द्धि. अनङ्गाहम् अनड्वाहौ अन्डुह:

तृ. अनडुहा अनडुद्भयाम् अनडुद्धिः

ਚ. अनडुहे अनडुद्भाम् अनंडुद्भग्र:

ч. अनडुह: अनडुद्भयाम्

अनडुद्भय: अनडुह: ष. अनडुहो:

अनडुहाम् अनडुहि स. अन्डहो:

अनडुत्सु सं. हे अनडुन् हे अनुडाही हे अनड्वाहः

इति हलन्ताः पुलिङ्गाः।

## अथ हलन्तस्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः।

(५३) चकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'वाच्' शब्दः।

द्विवचनम् एकवचनम् बहुवचनम् वाचौ प्र. सं. वाक वाच: वाचौ द्धि. वाचम् वाच: वागिभः ਰੂ. , वाग्भ्याम् वाचा ਚ. वाचे वाग्भ्याम् वाग्भ्य: Ϋ. वागभ्यः वाच: वाग्भ्याम् वाचोः वाचाम् वाचः ঘ. वाचोः वाचि वाक्ष स.

(५४) जकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'स्रज्' शब्दः।

प्र. स्रक् स्रजी स्रजः

इत्यादि भिषज् (३१) शब्दवत् ।

(५५) तकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'सरित्' शब्दः ।

प्र. सरित् सरितौ सरितः इत्यादि मरुत् (३२) शब्दवत्

(५६) दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'शरद्' शब्दः।

प्र. शरत् शरदौ शरदः

इत्यादि सुहृद् (३७) शब्दवत्।

## (५७) रेफान्तः स्त्रीलिङ्गो 'गीर्' शब्दः।

|          | एकवचनम् | द्विवचनम् | बहुवचनम् |
|----------|---------|-----------|----------|
| प्र. सं. | गी:     | गिरौ      | गिरः     |
| द्धि.    | गिरम्   | गिरौ      | गिरः     |
| तृ.      | गिरा    | गीभ्यीम्  | गीर्भिः  |
| च.       | गिरे    | गीभ्यीम्  | गीर्म्यः |
| पं.      | गिर:    | गीभ्याम्  | गीर्भ्यः |
| ष.       | गिरः    | गिरो:     | गिराम्   |
| स.       | गिरि    | गिरोः     | गीर्षु   |

## (५८) वकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'दिव्' शब्दः।

| प्र. सं. | चौ:   | दिवौ             | दिव:     |
|----------|-------|------------------|----------|
| द्रि.    | दिवम् | दिवौ             | दिवः     |
| तृ.      | दिवा  | <b>चु</b> भ्याम् | द्युभि:  |
| च.       | दिवे  | <b>चु</b> भ्याम् | द्युभ्य: |
| पं.      | दिव:  | <b>चु</b> भ्याम् | द्युभ्य: |
| ঘ.       | दिव:  | दिवो:            | दिवाम्   |
| स.       | दिवि  | दिवो:            | द्युषु   |

### (५९) शकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'दिश्' शब्दः।

| प्र-  | दिक्  | दिशौ       | दिशः    |
|-------|-------|------------|---------|
| द्रि. | दिशम् | दिशौ       | दिश:    |
| तृ.   | दिशा  | दिग्भ्याम् | दिग्भिः |

इत्यादि ।



The property of Facilities

#### (६०) षकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'प्रावृष्' शब्दः।

एकवचनम्

द्विवचनम्

बहुवचनम्

प्र. प्रावृट्

प्रावृषो

प्रावृष:

इत्यादि द्विष् (५०) शब्दबत्।

### (६१) सकारान्तः स्त्रीछिङ्गः ' आशिष्' राब्दः ।

आशिष: आशिषौ आशीः प्र. सं. आ।शिषः आशिषौ द्धि. आशिषम् आशीर्भिः आशीभ्याम् आशिषा तृ. आशीर्भ्यः आशीर्भ्याम् आशिषे ਚ. आशीर्भ्यः आशीभ्यीम् आशिष: ч. आशिषाम् आशिषोः आशिष: ष. आशीष्षु आशिषोः आशिषि स.

## (६२) हकारान्तः स्रीलिङ्गः 'उपानह्' शब्दः।

उपानहो उपानह प्र. सं. उपानत् उपानहः उपानहौ द्धि. उपानहम् उपानाई: उपानद्भवाम् उपानहा तृ. उपानद्भय: उपानद्भगम् उपानहे ਚ. उपानद्भय: उपानद्भगम् ų٠. उपानहः उपानहाम् उपानहोः उपानहः ष. उपानस्स उपानहोः उपानहि स.

इति हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः ।

## अथ हलन्तनपुंसकलिङगसाधारणशब्दाः।

(६३) तकारान्त नुपुंसकलिङ्गो 'जगत्' शब्दः ।

एकवचनम्

*द्विवचन*म्

बहुवचनम्

प्र. सं. जगत

जगती

जगन्ति

द्धि. जगत्

जगती जगन्ति

शेषं मस्त् (३२) शब्दवत् ।

(६४) तकारान्त नुपुंसकलिङ्गो 'गच्छत्' शब्दः।

प्र. सं. गच्छत्

गच्छान्ती

गच्छन्ति

शेषं पुं (३४) वत् ।

एवं पचत्, चोरयत् इत्यादयः।

(६५) तकारान्त नपुंसकलिङ्गः 'इच्छत्' शब्दः।

प्र.स.द्रि. इच्छत्

इच्छन्ती, इच्छती इच्छन्ति

शेषं गच्छत् (३४) शब्दवत् ।

(६६) नकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'नामन्' शब्दः।

प्र. द्वि. नाम

नाम्नी, नामनी नामानि

हि नामन्

हे नाम्नी हे नाम्नी हे नामनी

हे नामान

शेषं राजन् (३८) शब्नवत् ।

#### (६७) नकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'ब्रह्मन्' शब्दः।

एकवचनम्

द्विवचनम्

बहुवचनम्

प्र. द्वि. ब्रह्म

ब्रह्मणी

ब्रह्माणि

हे ब्रह्मन् हे ब्रह्म

हे ब्रह्मणी हैं ब्रह्माणि

शेषं आत्मन् (३९) शब्दवत् । एवं वर्मन्, शर्मन् इत्यादयः।

#### (६८) नकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'दण्डिन् शब्दः।

प्र. द्वि. दण्डि

दाण्डिनी

हे दण्डिन् स. हे दण्डि

हे दण्डिनी हे दण्डीनि

शेषं शार्जिन् (४४) शब्दवत् । एवं मनोहारिन् , स्नाग्वन् इत्यादयः ।

#### (६९) सकारान्त नपुंसकलिङ्गः 'पयस्' शब्दः।

प्र.द्वि.सं. पय:

पयसी

पयांसि

शेषं वेधस् (४५) शब्दवत् ।

#### (७०) सकारान्त नपुंसकालिङ्गो 'हविस्' शब्द: ।

प्र. सं. हविः

हविषी

हवींषि

द्धि. हिन: हविषी .

हवींषि

हविषा त.

हविभ्यमि

हविभि:

इत्यादि ।

एवं अर्चिस्, आयुस्, धनुस् इत्यादयः। इति हलन्ताः नपुंसेकलिङ्गाः ।

सर्व, विश्व, कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, एकतर, एकतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, सम, सीम, नेम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अधर, अपर, स्व, अन्तर, एक, उभ, उभय, द्वि, त्वत्, भवत्, तद्, यद्, एतद्, युष्मद् अस्मद्, किम्, इदम्, अदस्।

## एते सर्वनामशब्दाः।

(७१) अकारान्तः पुल्लिङ्गः 'सर्व ' शब्दः।

|       | एकवचनम्    | . द्विवचनम् | वहुवचनम्  |
|-------|------------|-------------|-----------|
| प्र.  | सर्वः      | सर्वी       | सर्वे     |
| द्धि. | सर्वम्     | सर्वै।      | सर्वान्   |
| तृ.   | सर्वेण     | सर्वाभ्याम् | सर्वे:    |
| ਚ.    | सर्वस्मै   | सर्वाभ्याम् | सर्वेभ्यः |
| ч́.   | सर्वस्मात् | सर्वाभ्याम् | सर्वेभ्यः |
| ঘ.    | सर्वस्य    | सर्वयोः     | सर्वेषाम् |
| स.    | सर्वस्मिन् | सर्वयोः     | सर्वेषु   |
| सं.   | हे सर्व    | हे सर्वी    | हे सर्वे  |
|       |            |             |           |

#### एवं विश्वादयः।

(७२) आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ' सर्वा ' शब्दः ।

प्र. सर्वा सर्वे सर्वाः दि. सर्वाम् सर्वे सर्वाः द. सर्वया सर्वाभ्याम् सर्वाभिः

#### सर्वनामशब्दाः ।

#### सर्व शब्द:—(Concluded).

|     | एकवचनम्    | द्विचनम्    | बहुवचनम्  |
|-----|------------|-------------|-----------|
| च.  | सर्वस्यै   | सर्वाभ्याम् | सर्वाभ्यः |
| पं. | सर्वस्याः  | सर्वाभ्याम् | सर्वाभ्यः |
| ঘ.  | सर्वस्याः  | सर्वयोः     | सर्वासाम् |
| स.  | सर्वस्याम् | सर्वयोः     | सर्वासु   |
| सं. | हे सर्वे   | हे सर्वे    | हे सर्वाः |
|     |            |             |           |

(७३) अकारान्त नपुंसकलिङ्गः ' सर्व ' शब्दः ।

प्र. द्रि. सर्वम्

सर्वे

सर्वाणि

शेषं पुं (७१) वत् ।

## (७४) अकारान्तः पुल्लिङः ' पूर्व ' शब्दः ।

| प्र.  | पूर्व:                 | पूर्वो       | पूर्वे, पूर्वाः         |
|-------|------------------------|--------------|-------------------------|
| द्धि. | पूर्वम्                | पूर्वी       | पूर्वान्                |
| तृ.   | पूर्वेण                | पूर्वाभ्याम् | पूर्वैः                 |
| ਚ.    | पूर्वस्मै              | पूर्वाभ्याम् | पूर्वेभ्यः              |
| ч́.   | पूर्वस्मात् , पूर्वात् | पूर्वाभ्याम् | पूर्वेभ्यः              |
| ঘ.    | पूर्वस्य               | पूर्वयोः     | पूर्वेषाम्              |
| स.    | पूर्वस्मिन् , पूर्वे   | पूर्वयोः     | पूर्वेषु                |
| सं.   | हे पूर्व               | हे पूर्वी    | हि पूर्वे<br>हि पूर्वाः |

एवं पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर शब्दाः।

(७५) आकारन्तः स्त्रीलिङ्गः 'पूर्वा ' शब्दः।

एकवचनम्

द्विचनम्

वहुवचनम्

प्र. पूर्वा

पूर्वे

पूर्वा:

इत्यादि सर्वा (७२) शब्दवत्

(७६) अकारान्त नंपुंसकलिङ्गः ' पूर्व ' शब्दः ।

प्र. द्वि. पूर्वम्

पूर्वे

पूर्वाणि

शेषं पुं (७४) वत्।

(७७) दकारान्तः पुल्लिङ्गो 'तद्' शब्दः ।

प्र. सः

तौ

ते

द्धि. तम्

तौ

तान्

तृ. तेन

ताभ्याम्

तै:

च. तस्मै

ताभ्याम्

तेभ्यः

पं. तस्मात्

ताभ्याम्

तेभ्य:

Ÿ.

तयो:

तेषाम्

स.

तस्य तस्मिन्

तयाः

तेषु

(७८) दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'तद्' शब्दः।

प्र. सा द्वि. ताम्

ते

ताः

तृ. तया

ते

ताः

च. तस्यै

ताभ्याम् ताभ्याम् ताभिः

पं. तस्याः

ताभ्याम्

ताभ्यः

ष. तस्याः

तयोः

तासाम्

स. तस्याम्

तयोः

तासु

#### सर्वनामशब्दाः ।

(७९) दकारान्त नपुंसकलिङ्गो 'तद्' शब्दः। द्विवचनम् वहुवचनम् एकवचनम् तानि प्र. द्वि. तत् ते शेषं पुं (७७) वत्। (८०) दकारान्तः पुल्लिङ्गो 'यद ' शब्दः। यौ ये प्र. य: यौ द्धि. यान् यम् यै: ਰੂ. येन याभ्याम् येभ्यः यस्मै याभ्याम् ਚ. येभ्य: ď. यस्मात् याभ्याम् येषाम् ययोः ঘ. यस्य येषु यस्मिन् ययोः स. (८१) दकारान्तः स्त्रीलिङ्गो 'यद् ' शब्दः । ये याः Я. या द्धि. ये याः याम् याभिः याभ्याम् तृ. यया याभ्यः ਚ. यस्यै याभ्याम् याभ्यः याभ्याम् पं. यस्याः ययोः यासाम् ঘ. यस्याः ययोः यासु यस्याम् स. (८२) दकारान्तः नपुंसकिलङ्गो 'यद्' शब्दः । यानि ये Я. यत् ये यानि द्धि. यत्

शेषं पुं (८०) वत्।

## (८३) दकारान्त पुल्लिङ्गो 'एतद्' शब्दः

|       | एकवचनम्        | द्विवचनम्        | बहुवचनम्        |
|-------|----------------|------------------|-----------------|
| Я.    | एष:            | एतौ              | एते             |
| द्धि. | ∫एतम्          | एतौ              | एतान्           |
| ια.   | एनम्           | एनौ              | एनान्           |
| तृ.   | एतेन)<br>एनेन) | एताभ्याम्        | एतै:            |
| ਚ.    | एतस्मै         | एताभ्याम्        | <b>एते</b> म्यः |
| ч.    | एतस्मात्       | एताभ्याम्        | एतभ्य:          |
| ष.    | एतस्य          | एतयोः)<br>एनयोः) | एतेषाम्         |
| स.    | एतस्मिन्       | एतयोः)<br>एनयोः) | एतेषु           |

## (८४) दकारान्त स्त्रीलिङ्गः 'एतद्' शब्दः।

| ਸ਼.   | एषा               | एते .            | एताः    |
|-------|-------------------|------------------|---------|
| द्धि. | एताम्             | एते              | एताः    |
| 14.   | एनाम्             | एने              | एनाः    |
| ਰੂ.   | एतया)<br>एनया)    | एताभ्याम्        | एतामिः  |
| ਚ.    | एतस्यै            | एताभ्याम्        | एताभ्यः |
| पं.   | एतस्याः           | एताभ्याम्        | एताभ्यः |
| ঘ.    | <u> एतस्याः</u>   | एतयोः}<br>एनयोः∫ | एतासाम् |
| स.    | एत <b>स्</b> याम् | एतयोः)           | एतासु   |

#### सर्वनामशब्दाः ।

(८५) दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः 'एतद्' शब्दः।

|       | एकवचनम् | द्विचनम्           | बहुवचनम्       |
|-------|---------|--------------------|----------------|
| प्र-  | एतत्    | एते                | एतानि          |
| द्धि. | एतत्    | एते<br>एने         | एतानि<br>एनानि |
|       | (एनत्   | शेषं पं (८३) वत् । | •              |

## (८६) दकारान्तस्त्रिषु लिङ्गेषु समानो 'युष्मद्' शब्दः।

| प्र.  | त्वम्    | युवाम्         | यूयम्      |
|-------|----------|----------------|------------|
| _     | (त्वाम्  | युवाम्         | युष्मान्   |
| द्धि. | त्वा     | वाम्           | वः         |
| तृ.   | त्वया    | युवाभ्याम्     | युष्माभिः  |
|       | (तुभ्यम् | युवाभ्याम्     | युष्मभ्यम् |
| च.    | ते       | वाम्           | व:         |
| पं.   | त्वत् ः  | युवास्याम्     | युष्मत्    |
| 1.    | (तव      | युवयोः         | युष्माकम्  |
| ঘ.    | ते       | वाम्           | व:         |
| स,    | त्वयि    | <b>यु</b> वयोः | युष्मासु   |

## (८७) दकारान्तास्त्रिषु छिङ्गेषु समानः 'अस्मद्' शब्दः ।

| प्र.  | अहम्   | आवाम्     | वयम्     |
|-------|--------|-----------|----------|
|       | (माम्  | आवाम्     | अस्मान्  |
| द्धि. | मा     | नौ        | नः       |
| तृ.   | मुद्रा | आवाभ्याम् | अस्माभिः |

| 'अस्मद्' शब्दः—(Concluded).               |              |           |            |  |  |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--|--|
|                                           | एकवचनम्      | द्विचनम्  | बहुवचनम्   |  |  |
| च.                                        | (मह्यम्      | आवाभ्याम् | अस्मभ्यम्  |  |  |
|                                           | मे           | नौ        | नः         |  |  |
| पं.                                       | मत्          | आवाभ्याम् | अस्मत्     |  |  |
| ঘ.                                        | (मम          | आवयो:     | अस्माकम्   |  |  |
|                                           | (मे          | नौ        | नः         |  |  |
| स.                                        | मयि          | आवयो:     | अस्मासु    |  |  |
|                                           |              |           |            |  |  |
| (८८) मकारान्तः पुछिङ्गः 'इदम् ' शब्दः ।   |              |           |            |  |  |
| प्र.                                      | अयम्         | इमौ       | इमे        |  |  |
| द्धि.                                     | इमम्         | इमौ       | इमान्      |  |  |
|                                           | एनम्         | एनौ       | एनान्      |  |  |
| तृ.                                       | अनेन         | SHITHH    |            |  |  |
|                                           | (एनेन        | आभ्याम्   | एभिः       |  |  |
| च.                                        | अस्मै        | आभ्याम्   | एभ्यः      |  |  |
| पं.                                       | अस्मात्      | आभ्याम्   | एभ्यः      |  |  |
| ঘ,                                        | अस्य         | अनयोः)    |            |  |  |
|                                           |              | एनयोः∫    | एषाम्      |  |  |
| स.                                        | अस्मिन्      | अनयोः     | пы         |  |  |
| (1:                                       | ગાલનમ્       | एनयोः ∫   | एषु        |  |  |
|                                           |              |           |            |  |  |
| (८९) मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'इदम्' शब्दः। |              |           |            |  |  |
| স.                                        | इयम्         | इमे       | इमा:       |  |  |
| हि.                                       | इमाम्, एनाम् | इमे, एने  | इमाः, एनाः |  |  |
| ਰੂ.                                       | अनया, एनया   |           | आभि:       |  |  |

### सर्वनामशब्दाः ।

इदम् शब्दः—(Concluded).

द्विवचनम् बहुवचनम् एकवचनम् आभ्य: अस्यै आभ्याम् ਚ. आभ्य: आभ्याम् अस्या: **q**. अनयोः, एनयोः आसाम् अस्याः ঘ. अनयोः, एनयोः आसु स. अस्याम्

(९०) मकारान्त नपुंसकळिङ्गः इदम् '' राब्दः ।

प्र. इदम् इमे इमानि

द्धि. इदम्, एनत् इमे, एन इमानि, एनानि शेषं पुं (८८) वत्।

(९१) मकारान्तः पुछिङ्गः ' किम् ' शब्दः ।

प्र. कः कौ के इस्रादि यद् (८०) शब्दवत् ।

(९२) मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'किम्' शब्दः ।
प्र. का के काः
इल्लादि यद् (८१) शब्दवत् ।

(९३) मकारान्त नपुंसकिलङ्गः 'किम्' शब्दः ।
प्र. द्वि. किम् के कानि
शेषं यद (८२) शब्दवत् ।

(९४) सकारान्तः पुल्लिङ्गः 'अद्स्' शब्दः ।

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्र. असौ अमू अमी

द्वि. अमुम् अमू अमून्

तृ. अमुना अमूस्याम् अमीभिः

च. अमुष्में अमूभ्याम् अमीभ्य:

पं. अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः

ष. अमुष्य अमुयोः अमीषाम्

स. अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु

(९५) सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 'अद्स्' शब्दः।

प्र. असौ अमू अमूः

द्रि. अमुम् अमू अमूः

तृ. अमुया अमूभ्याम् अमूभि:

च. अमुष्ये अमूभ्याम् अमूभ्यः

पं. अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः ष. अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्

स. अमुष्याम् अमुयोः अमूषु

(९६) सकारान्त नपुंसकछिङ्गः ' अदस् ' शब्दः ।

प्र, द्वि, अदः अमू अमूनि

शेषं पुं (९४) वत्।

(९७-९९) अकारान्तः नित्यमेकवचनः 'एक' शब्दः।

पुछिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकिङ्गे

प्र. एकः एका एकम्

द्धि. एकम् एकाम् एकम्

### सर्वनामशब्दाः ।

### एक शब्द:--(Concluded).

|     | पुष्टिङ्गे | स्र्वीालेङ्गे | नपुंसकलिङ्गे |
|-----|------------|---------------|--------------|
| तृ. | एकेन       | एकया          | एकेन         |
| 귝.  | एकस्मै     | एकस्यै        | एकस्मै       |
| ч.  | एकस्मात्   | एकस्याः       | एकस्मात्     |
| ঘ.  | एकस्य      | ्रपकस्याः     | एकस्य        |
| स.  | एकास्मिन्  | एकस्याम्      | एकास्मन्     |

# (१००-१०२) इकारान्तः नित्यंद्विवचनो 'द्वि' शब्दः ।

| у.    | द्वौ       | द्वे       | द्वे       |
|-------|------------|------------|------------|
| द्वि. | ह्या       | द्धे       | द्धे       |
| तृ.   | द्वाभ्याम् | द्राभ्याम् | द्वाभ्याम् |
| ਚ.    | द्वाभ्याम् | द्दाभ्याम् | द्राभ्याम् |
| पं.   | द्राभ्याम् | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् |
| ঘ.    | द्रयो:     | द्रयोः     | द्वयोः     |
| स.    | द्रयोः     | द्रयोः     | द्वयोः     |

# (१०३-१०५, इकारान्तः नित्यंबहुबचनः 'त्रि ' शब्दः ।

| я.         | त्रयः             | तिस्रः               | त्रीणि    |
|------------|-------------------|----------------------|-----------|
| द्धि.      | त्रीन्            | तिस्रः               | त्रीाणि   |
| तृ.        | त्रिभि:           | तिसृभिः              | त्रिभि:   |
| च.         | त्रि <b>म्य</b> ः | त्रिसृभ्यः           | त्रिभ्य:  |
| ч <b>.</b> | त्रिभ्यः          | ात्र <u>ि</u> सृभ्यः | त्रिभ्य:  |
| ष.         | त्रयाणाम्         | तिसृणाम्             | त्रयाणाम् |
| स.         | त्रिषु            | तिसृषु               | त्रिषु    |

(१०६-१०८) रेफान्तः नित्यंबहुवचनः ' चतुर्' शब्दः ।

पुहिङ्गे स्राीलेङ्गे नपुंसकालङ्गे प्र. चत्वार: चतस्रः चत्वारि द्धि. चतुर: चत्वारि चतस्रः चतुार्भैः तृ. चतसृभिः चतुार्भिः ਚ. चतुर्भ्यः चतसृभ्यः चतुर्भ्यः чं. चतुर्भ्यः चतसृभ्यः चतुर्भ्य: ष. चतुर्णाम् चतसृणाम् चतुर्णाम् चतुर्षु स. चतसृषु *च*तुर्षु

(१०९) षकारान्तस्त्रिषु छिङ्गेषु समः ' षट् ' शब्दः । षट् । षट् । षड्भिः। षड्भ्यः । षड्भ्यः! षण्णाम् । षट्सु–षट्त्सु ।

(११०) नकारान्तास्त्रिषु सिङ्गेषु समः 'पश्चन्' शब्दः । पञ्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः पञ्चानाम् । पञ्चसु । एवं सप्तन् , नवन् , दशन् इत्यादयः ।

(१११) यकारान्तास्त्रिषु लिङ्गेषु समः 'अष्टन्' शब्दः।

अष्टौ-अष्ट । अष्टा-अष्ट । अष्टाभिः-अष्टभिः । अष्टाभ्यः-अष्टभ्यः । अष्टाभ्यः-अष्टभ्यः। अष्टानाम् । अष्टासु-अष्टसु.

इदमस्तु सिन्नकृष्टं समीपतरवर्ति एतदोरूपम् , अदसस्तुविप्रकृष्टम् तदिति परोक्षे विजानीयात् ।

SGDF

CHAPTER VII.

# I. शब्विकरणधातुरूपाणि ।

CONJUGATION OF ROOTS OF THE FIRST CONJUGATION.



### हश् (पश्य )—to see, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

लट् । PRESENT.

पश्यामि पश्याव: पश्याम: पंश्यंसि पश्यथ: पश्यथ पश्याति पश्यन्ति

पश्यत:

IMPERFECT. लङ् ।

अपश्यम् अपऱ्याव अपश्याम अंपरंय: अपश्यतम् अपश्यत अपस्यत् अपस्यताम् अपस्यन्

> लोट् । IMPERATIVE.

पश्यानि पश्याव पश्याम पर्य पश्यतम् पश्यत पश्यतु पश्यताम् पश्यन्तु

> विधिलिङ् । POTENTIAL.

पश्येयम् पर्येव परयेम पश्येत पर्य: पर्येतम् पश्येयु: पर्यंत् पश्येताम्

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

दद्दशिम ददाशव ददर्श ददार्शेथ-दद्रष्ठ दहशथुः दहश

ददर्श ददृशतुः

दह्शुः

Non-Conjugational Tenses. — (Continued).

### FIRST FUTURE. हुट्।

द्रष्टास्मि द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टास्यः द्रष्टारः

### SECOND FUTURE. लुट्।

द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति

### CONDITIONAL. लुङ्।

अद्रक्ष्यम् अद्रक्ष्याव अद्रक्ष्याम अद्रक्ष्यः अद्रक्ष्यतम् अद्रक्ष्यत अद्रक्ष्यत् अद्रक्ष्यताम् अद्रक्ष्यन्

# BENEDICTIVE. आशारिहर्।

दश्यासम् दृश्यास्य दृश्यास्य दृश्याः दृश्यास्तम् दृश्यास्त दृश्यात् दृश्यास्ताम् दृश्यासुः

#### AORIST. लुङ्।

अद्राक्ष्म अद्राक्ष्य अद्राक्षम् अ दर्शाम अदर्शाव अद्रीम् अद्राष्ट अद्राष्ट्रम् अद्राक्षीः अदर्शत अदर्शतम् अदर्शः अद्राक्षः अद्राष्टाम् अद्राक्षीत् अदर्शताम् अद्शत्

### गम् (गच्छ् ) =to go, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

गच्छामि गच्छाव: गच्छिमि गच्छायः

गच्छथः गच्छथ

गच्छति गच्छतः

गच्छन्ति

गच्छाम:

IMPERFECT. लङ्।

अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम अगच्छ: अगच्छतम् अगच्छत

अगच्छत् अगच्छताम्

अगच्छत अगच्छन्

IMPERATIVE. लोट्।

गच्छानि गच्छाम गच्छाम

गच्छ गच्छतम् गच्छत

गच्छतु गच्छताम् गच्छन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

गच्छेयम् गच्छेव गच्छेम गच्छे: गच्छेतम् गच्छेत

गच्छेत् गच्छेताम् गच्छेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

जगाम—जगम जग्मिव जग्मिम

जगिमथ—जगन्थ जग्मथुः जग्म

जगाम जग्मतुः जग्मुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छुट्।

गन्तास्मि गन्तास्यः गन्तास्मः गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ गन्ता गन्तारो गन्तारः

### SECOND FUTURE. लृट्।

गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः गमिष्यासि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लड्।

अगमिष्यम् अगमिष्याव अगमिष्याम अगमिष्यः अगमिष्यतम् अगमिष्यत अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यन्

### BENDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

गम्यासम् गम्यास्व गम्यास्म गम्याः गम्यास्तम् गम्यास्त गम्यात् गम्यास्ताम् गम्यासुः

### AORIST. छङ्।

अगमम् अगमाव अगमाम अगम: अगमतम् अगमत अगमत् अगमत

स्था (तिष्ठ् ) = to stand, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

तिष्टामि तिष्टायः तिष्टामः तिष्टिमि तिष्टथः तिष्टथ तिष्टिति तिष्टतः तिष्टिन्त

IMPERFECT. लङ् ।

अतिष्ठाम् अतिष्ठाम अतिष्ठ: अतिष्ठतम् अतिष्ठत अतिष्ठत् अतिष्ठताम् आतिष्ठन्

IMPERATIVE. लोट्।

तिष्ठानि तिष्ठाय तिष्ठाम तिष्ठ तिष्ठतम् तिष्ठत तिष्ठतु तिष्ठताम् तिष्ठन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

तिष्टेयम् तिष्टेव तिष्टेम तिष्टेः तिष्टेतम् तिष्टेत तिष्टेत् तिष्टेताम् तिष्टेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लि ।

तस्थौ तस्थिय तस्थिम

तस्थिथ—तस्थाथ तस्थयुः तस्थ — — — तस्थ तस्था तस्थाः तस्थाः तस्थाः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. हुड्।

स्थातास्मि स्थातास्यः स्थातास्मः स्थातासि स्थातास्थः स्थातास्थ स्थाता स्थातारै। स्थातारः

#### SECOND FUTURE. लट्।

स्थास्यामि . स्थास्यावः स्थास्यामः स्थास्यासि स्थास्यथः स्थांस्यथ स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति

#### CONDITIONAL. लुड्।

अस्थास्यम् अस्थास्याव अस्थास्याम अस्थास्यः अस्थास्यतम् अस्थास्यत अस्थास्यत् अस्थास्यताम् अस्थास्यन्

### BENEDICTIVE. आशोर्लिङ्।

स्थेयासम् स्थेयास्व स्थेयास्म स्थेयाः स्थेयास्तम् स्थेयास्त स्थेयास्तम् स्थेयास्त

#### AORIST. छुड्

अस्थाम् अस्थाव अस्थाम अस्थाः अस्थातम् अस्थात अस्थात् अस्थाताम् अस्थुः

#### वस = to dwell, Parasmaipada.

### सार्वधातकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट् ।

वसामि वसाव: वसामः वससि

वसथ: वसथ वसति वसत: वसान्त

> IMPERFECT. लङ ।

अवसम अवसाव अवसाम

अवस: अवसतम् अवसत अवसत् अवसताम् अवसन्

> IMPERATIVE. लोद् ।

वसानि वसाव वसाम

वस वसतम् वसत वसतु वसताम्

विधिलिङ् । POTENTIAL.

वसेयम् वसेव वसेम वसे: वसेतम् वसेत

वसेत वसेताम् वसेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट् ।

उवास-उवस ऊषिव ऊाषिम उवस्थ-उवसिथ

ऊषथः ऊष ऊषतुः उवास

वसन्त

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छट्।

 वस्तास्मि
 वस्तास्यः
 वस्तास्यः
 वस्तास्थः

 वस्ता
 वस्तारौ
 वस्तारः

#### SECOND FUTURE. लूट्।

वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति

#### CONDITIONAL. लृङ्।

अवत्स्यम् अवत्स्याव अवत्स्याम अवत्स्य: अवत्स्यतम् अवत्स्यत अवत्स्यत् अवत्स्यताम् अवत्स्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लंड् ।

उष्यासम् उष्यास्य उष्यास्म उष्याः उष्यास्तम् उष्यास्त उष्यात् उष्यास्ताम् उष्यासुः

#### AORIST. छङ्।

अवात्सम् अवात्स्व अवात्सम अवात्सीः अवात्तम् अवात्त अवात्सीत अवात्ताम् अवात्सः

### पठ् = to learn, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

पठामि पठावः पठामः

पठिसं पंठथं: पठथं

पठति पठतः पठन्ति

IMPERFECT. ठड्।

अपठम् अपठाव अपठाम

अपठतम् अपठतम् अपठत

अपठत् अपठताम् अपठन्

IMPERATIVE. लोट्।

पठानि पठाव पठाम

पठ पठतम् पठत

पठताम् पठनतु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

पठेयम् पठेव पठेम पठे: पठेतम् पठेत

पठेत् पठेताम् पठेयुः

### आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

पंपांठ-पपठ पेठिव ्रे पेठिम

पेठिथ पेठथुः पेठ पपाठ पेठतुः पेठुः

Street In a Communication

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छुट्।

पठितास्मि पठितास्यः पठितास्यः पठितासि पठितास्यः पठितास्य पठिता पठितारौ पठितारः

### SECOND FUTURE. लृंद्।

पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लृङ्।

अपठिष्यम् अपठिष्याव अपठिष्याम अपठिष्यः अपठिष्यतम् अपठिष्यत अपठिष्यत् अपठिष्यताम् अपठिष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लंड्।

पञ्चासम् पञ्चास्व पञ्चासम पञ्चा: पञ्चास्तम् पञ्चास्त पञ्चात् पञ्चास्ताम् पञ्चासुः

#### AORIST. 평로 I

अपाठिषम् अपाठिष्य अपाठिष्म अपाठीः अपाठिष्टम् अपाठिष्ट अपाठीत् अपाठिष्टाम् अपाठिष्टः

### मुद् = to enjoy,—Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

मोदं मोदावहें मोदामहें मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदते मोदेते मोदन्ते

IMPERFECT. रुड्।

अमोदे अमोदाविह अमोदामिह अमोदथा: अमोदेथाम् अमोद्ध्यम् अमोदत अमोदेताम् अमोदन्त

IMPERATIVE. लोद् ।

मोदे मोदावहै मोदामहै मोदस्व मोदेथाम् मोदध्वम् मोदताम् मोदेताम् मोदन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

मोदेय मोदेविह् मोदेमिह मोदेथां: मोदेयाथाम् मोदेध्वम् मोदेत मोदेयाताम् मोदेरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.
PERFECT. लिट्।

मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहे मुमुदिषे मुमुदाथे मुमुदिध्ये मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे

914 m \* 1 35 mm

Non-Conjugational Tenses — (Continued).

#### FIRST FUTURE. छुट्।

मोदिताहे मोदितास्वहे मोदितास्महे मोदितासे मोदितासाथे मोदिताध्वे मोदिता मोदितारो मोदितारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

मोदिष्यावहें मोदिष्यामहें मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लङ्।

अमोदिष्यं अमोदिष्याविह अमोदिष्यामिह अमोदिष्यथाः अमोदिष्यथाम् अमोदिष्यध्वम् अमोदिष्यत अमोदिष्येताम् अमोदिष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

मोदिषीय मोदिषीवहि मोदिषीमहि मोदिषीष्ठाः मोदिषीयास्थाम् मोदिषीध्वम् मोदिषीष्ठ मोदिषीयास्ताम् मोदिषीरन्

#### AORIST. छङ्।

अमोदिष अमोदिष्वहि अमोदिष्महि अमोदिषाः अमोदिषाथाम् अमोदिष्वम् अमोदिष अमोदिषाताम् अमोदिषत

### ं धातुरूपमुक्तावळ्या<u>ं</u>

### सेव् = to serve.—Atmanepada.

### भावधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

सेव सेवाबहे सेवामहे सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवते सेवेते सेवन्ते

IMPERFECT. लङ्।

असेवं असेवावि असेवामि असेवथाः असेवथाम् असेवध्यम् असेवत असेवेताम् असेवन्त

IMPERATIVE. लोट्।

सेवं सेवावहै सेवामहै सेवस्य सेवेथाम् सेवध्वम् सेवताम् सेवेताम् सेवन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

सेवेय सेवेयहि सेवेमिह सेवेथाः सेवेयाथाम् सेवेध्वम् सेवेत सेवेयाताम् सेवेरन्

# अर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

सिषेवे सिषेविवहें सिषेविमहें सिषेविषे सिषेवाथे सिषेविध्वे सिषेवे सिषेवाते सिषेविरे

or blue a new Ozer of Chromburgo

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छद्।

सेविताहे सेवितास्यहे सेवितास्महे सेवितासे सेवितासाथे सेविताध्ये सेविता सेवितारौ सेवितारः

#### SECOND FUTURE. लूट्।

सेविष्यावहें सेविष्यामहें सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लूड।

असेविष्यो असेविष्यावर्ष्ट् असेविष्यामिह असेविष्यथाः असेविष्येथाम् असेविष्यध्वम् असेविष्यत असेविष्येतान् असेविष्यन्त

### BENEDICTIVE. आश्र°र्लेङ् ।

सेविषीय सेविषीयहि सेविषीमहि सेविषीष्टाः सेविषीयास्थान् सेविषीध्वम् सेविषीष्ट सेविषीयास्तान्य् सेविषीरन्

#### AORIST. छङ्।

असेविषि असेविष्विह असेविष्मिह असेविष्याः असेविषाथाम् असेविध्वम् असेविष्ट असेविषाताम् असेविषत

### पच्=to cook, Parasmaipada.

Conjugational Tenses.

सार्वधातुकरूपाणि ।

PRESENT. लट्।

पचामि पचावः पचामः

पचिस पचथः पचथ

पचित पचतः पचनित

IMPERFECT. लङ्।

अपचम् अपचाव अपचाम

अपचः अपचतम् अपचत

अपचत् अपचताम् अपचन्

IMPERATIVE. लोद।

पचानि पचाव पचाम

पच पचतम् पचत

पचतु पचताम् पचन्तु

POTENTIAL. विधालेङ्।

पचेयम् पचेव पचेम पचे: पचेतम् पचेत

पचेत् पचेताम् पचेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

पपाच-पपच पोचिव पेचिम पेचिथ-पपक्थ पेचथुः पेच

पपाच पेचतुः पेचुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छट्।

पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः पक्तासि पक्तास्थः पक्तास्थ पक्ता पक्तारौ पक्तारः

### SECOND FUTURE. लुट्।

पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक्ष्यथ पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यान्त

#### CONDITIONAL. लृङ् ।

अपक्ष्यम् अपक्ष्याव अपक्ष्याम अपक्ष्यः अपक्ष्यतम् अपक्ष्यत अपक्ष्यत् अपक्ष्यताम् अपक्ष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

पच्यासम् पच्यास्व पच्यास्म पच्याः पच्यास्तम् पच्यास्त पच्यात् पच्यास्ताम् पच्यासुः

#### AORIST. 國軍 1

अपाक्षम् अपाक्ष्य अपाक्ष्म अपाक्षीः अपाक्तम् अपाक्त

अपाक्षीत् अपाक्ताम् अपाक्षुः

### पच् = to cook, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

 पच
 पचावहे
 पचामहे

 पचसे
 पचेथे
 पचध्ये

 पचते
 पचेते
 पचन्ते

IMPERFECT. लङ्।

अपचे अपचार्वाहे अपचामहि अपचथा: अपचेथाम् अपच्छम् अपचत अपचेताम् अपचन्त

IMPERATIVE. लोट्।

पचे पचावहै पचामहै पचस्व पचेथाम् पचन्ताम् पचताम् पचेताम् पचन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

पचेय पचेविह पचेमिहि पचेथाः पचेयाथाम् पचेध्वम् पचेत पचेयाताम् पचेरन्

# आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

पेचे पेचिवहे पेचिमहे पेचिषे पेचाये पेचिध्वे पेचे पेचाते पेचिरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

### FIRST FUTURE. छट्।

 पक्ताहे
 पक्तास्महे
 पक्तास्महे

 पक्तासे
 पक्तासाथ
 पक्ताध्ये

 पक्ता
 पक्तारौ
 पक्तारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे पक्ष्यामहे पक्ष्यसे पक्ष्येथे पक्ष्यच्ये पक्ष्यन्ते पक्ष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लङ्।

अपक्ष्यं अपक्ष्याविह अपक्ष्यामिह अपक्ष्यथाः अपक्ष्येथाम् अपक्ष्यध्वम् अपक्ष्यत अपक्ष्येताम् अपक्ष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

पक्षीय पक्षीविह पक्षीमिह पक्षीष्टाः पक्षीयास्थाम् पक्षीध्वम् पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम् पक्षीरन्

#### AORIST. छङ्।

अपिक्ष अपक्ष्विह अपक्ष्मिह अपक्थाः अपक्षाथाम् अपग्व्वम् अपक्त अपक्षाताम् अपक्षत

# भ्रि = to obtain, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

श्रयामि श्रयाव:

श्रयसि श्रयथः श्रयथ

श्रयति श्रयतः श्रयन्ति

श्रयामः

IMPERFECT. लङ्।

अश्रयम् अश्रयाव अश्रयाम

अश्रयः अश्रयतम् अश्रयत

अश्रयत् अश्रयताम् अश्रयन्

IMPERATIVE. लोट्।

श्रयाणि श्रयाव श्रयाम श्रय श्रयतम् श्रयत

श्रयतु श्रयताम् श्रयन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

श्रयेयम् श्रयेव श्रयेम श्रये: श्रयेतम् श्रयेत

श्रयेत् श्रयेताम् श्रयेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

शिश्राय शिश्रियेव शिश्रियेम शिश्रियथ शिश्रियथः शिश्रिय

शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रिय शिश्राय शिश्रियतुः शिश्रियुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FETURE. हुट्।

श्रयितास्मि श्रयितास्यः श्रयितास्मः श्रयितासि श्रयितास्यः श्रयितास्थ

श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः

#### SECOND FUTURE. लृट्।

श्रयिष्यामि श्रयिष्यावः श्रयिष्यामः श्रयिष्यसि श्रयिष्यथः श्रयिष्यथ श्रयिष्यति श्रयिष्यतः श्रयिष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लङ्।

अश्रयिष्यम् अश्रयिष्याव अश्रयिष्याम अश्रयिष्यः अश्रयिष्यतम् अश्रयिष्यत अश्रयिष्यत् अश्रयिष्यताम् अश्रयिष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

श्रीयासम् श्रीयास्य श्रीयास्म श्रीयाः श्रीयास्तम् श्रीयास्त श्रीयात् श्रीयास्ताम् श्रीयासुः

#### AORIST. छड्।

अशिश्रियम् अशिश्रियाव अशिश्रियाम अशिश्रियः अशिश्रियतम् अशिश्रियत अशिश्रियत् अशिश्रियताम् अशिश्रियन्

# श्रि = to obtain, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

श्रयं श्रयावहे श्रयामहे श्रयसे श्रयेथे श्रयच्वे श्रयते श्रयेते श्रयन्ते

IMPERFECT. लड् ।

अश्रये अश्रयाविह अश्रयामिह अश्रयथा: अश्रयेथाम् अश्रयध्वम् अश्रयत अश्रयेताम् अश्रयन्त

IMPERATIVE. लोट्।

 श्रये
 श्रयावहै
 ज्ञ्यामहै

 श्रयस्य
 श्रयेथाम्
 ज्ञ्यच्चम्

 श्रयताम्
 ज्ञ्यन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

श्र्येय श्र्येविह श्र्येमिह श्र्येथाः श्र्येयाथाम् श्र्येथ्वम् श्र्येत श्र्येयाताम् श्र्येरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

शिश्रिये शिश्रियवहे शिश्रियमहे शिश्रियपे शिश्रियाथे शिश्रियध्वे शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रियरे Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छट्।

श्र्यिताहे श्र्यितास्वहे श्र्यितास्महे श्र्यितासे श्र्यितासाथे श्र्यिताध्वे श्र्यिता श्र्यितारो श्र्यितारः

#### SECOND FUTURE. लट्।

ज्ञ्यिष्ये ज्ञ्यिष्यावहे ज्ञ्यिष्यामहे ज्ञ्यिष्यसे ज्ञ्यिष्येथे ज्ञ्यिष्यध्ये ज्ञ्यिष्यते ज्ञ्यिष्येते ज्ञ्यिष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लङ्।

अज्ञ्यिष्य अज्ञ्यिष्याविह अज्ञ्यिष्यामिह अज्ञ्यिष्यथाः अज्ञ्ययिष्येथाम् अज्ञ्यिष्यध्वम् अज्ञ्यिष्यत अज्ञ्ययिष्येताम् अज्ञ्यिष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

श्र्यिषीय श्र्यिषीवहि श्र्यिषीमहि श्र्यिषीष्ठाः श्र्यिषीयास्थाम् श्र्यिषीध्वम् श्र्यिषीष्ट श्र्यिषीयास्ताम् श्र्यिषीरन्

#### AORIST. छङ्।

अशिश्रिय अशिश्रियाविह अशिश्रियामिह अशिश्रियथाः अशिश्रियथाम् अशिश्रियध्वम् अशिश्रियत अशिश्रियेताम् अशिश्रियन्त

# त = to cross, Parasmaipada. सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

तरामि तरावः तरामः

तरिस तरथः तरथ

तराति तरतः तरन्ति

IMPERFECT. लङ्।

अतरम् अतराव अतराम अतरः अतरतम् अतरत अतरत् अतरताम् अतरन्

IMPERATIVE. लोट्।

तराणि तराव तराम तर तरतम् तरत तरतु तरताम् तरन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

 तरेयम्
 तरेव
 तरेम

 तरे:
 तरेतम्
 तरेत

 तरेत्
 तरेताम्
 तरेयुः

### अधिधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

ततार—ततर तेरिव तेरिम तेरिथ तेरथुः तेर ततार तेरतुः तेरः

FIRST FUTURE. छर्।

तरितास्मि तरितास्वः तरितास्मः तरितासि तरितास्थः तरितास्थ

तरिता तरितारौ तरिता

THE RESERVE FOR STREET

| Non-Conjugational | Tenses.—(Continued.) |
|-------------------|----------------------|
|                   | or -                 |
|                   |                      |

| तरीतास्मि | तरीतास्त्रः | तरीतास्म |
|-----------|-------------|----------|
| तरीतासि   | तरीतास्थः   | तरीतास्थ |
| तरीवा     | तरीतारौ     | त्रीतारः |

### SECOND FUTURE. छूट्।

| तारेष्यामि | तरिष्यावः | तारष्यामः  |
|------------|-----------|------------|
| तारेष्यसि  | तरिष्यथः  | तरिष्यथ    |
| तारेष्यति  | तार्ष्यतः | तरिष्यन्ति |

- or

| तरीष्यामि | तरीष्यावः | तराष्यामः  |
|-----------|-----------|------------|
| तरीष्यसि  | तरीभ्यथः  | तरीष्यथ    |
| तरीष्यीत  | तरीष्यतः  | तरीष्यन्ति |

#### CONDITIONAL. लुड्।

| . अतरिष्यम् | अत्रिष्याव  | अतारष्याम         |
|-------------|-------------|-------------------|
| अतिर्ष्यः   | अतरिष्यतम्  | अतरिष्यत          |
| अतरिष्यत्   | अतरिष्यताम् | अतरिष्य <b>न्</b> |
|             | - or -      |                   |

अतरीष्यम् अतरीष्यात्र अतरीष्याम अतरीष्यः अतरीष्यतम् अतरीष्यत अतरीष्यत अतरीष्यताम् अतरीष्यन्

अतरीष्यत् अतरीष्यताम् अ

| DENT      | DICIE        | `           |
|-----------|--------------|-------------|
| तीर्यासम् | तीयीस्व      | त्तीर्यास्म |
| तीर्याः   | तीर्यास्तम्  | तीर्यास्त   |
| तीर्यात्  | तीर्यास्ताम् | तीर्यासु:   |

AORIST. छङ्।

| अतारिषम् | अतारिष्वं   | अतारिष्म  |
|----------|-------------|-----------|
| अतारी:   | अतारिष्टम्  | अंतारिष्ट |
| अतारीत   | अतारिष्टाम् | अतारिष:   |

### छम् = to get, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

 लेभ
 लभावहे
 लभामहे

 लभसे
 लभेथे
 लभक्षे

 लभते
 लभेते
 लभन्ते

IMPERFECT. लड् ।

अलमे अलमाविह अलमामिह अलमथाः अलमेथाम् अलमध्वम् अलमत अलमेताम् अलमन्त

IMPERATIVE. लोद् ।

 लभे
 लभावहै
 लभामहै

 लभस्य
 लभेथाम्
 लभव्यम्

 लभताम्
 लभेताम्
 लभनताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

छभेय छभेविह छभेमिहि छभेथाः छभेयाथाम् छभेध्वम् छभेत छभेयाताम् छभेरन्

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

. लेभे लेभिबहे लेभिमहे लेभिषे लेभाथे लेभिये लेभे लेभाते लेभिरे

11 to an Australia Francisco

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

### FIRST FUTURE. लुद्।

लब्धाहे लब्धास्महे लब्धास्महे लब्धासे लब्धासाथे लब्धाध्ये लब्धा लब्धारो लब्धारः

#### SECOND FUTURE. लृट्।

लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते

#### CONDITIONAL. लड् ।

अलप्स्योविह अलप्स्यामिह अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम् अलप्स्यध्वम् अलप्स्यत अलप्स्येताम् अलप्स्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

लप्सीय लप्सीविह लप्सीमिहि लप्सीष्ठाः लप्सीयास्थाम् लप्सीध्वम् लप्सीष्ठ लप्सीयास्थाम् लप्सीरन्

### AORIST. लुङ्।

अलप्स अलप्सिहि अलप्सिहि अलब्धाः अलप्साथाम् अलब्ध्वम् अलब्ध अलप्साताम् अलप्सत

### লা = to smell, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

जिन्नामि जिन्नावः जिन्नामः

जिन्नसि जिन्नथः जिन्नथ

जिन्नति जिन्नतः जिन्नन्ति

IMPERFECT. लङ्।

अजिव्रम् अजिव्राव अजिव्राम अजिव्र: अजिव्रतम् अजिव्रत

अजिघ्रत् अजिघ्रताम् अजिघ्रन्

IMPERATIVE. लोट्।

जिघ्राणि जिघ्राव जिघ्राम

जिघ्र जिघ्रतम् जिघ्रत

जिघ्रतु जिघ्रताम् जिघन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

जिघ्नेयम् जिघ्नेव जिघ्नेम

जिघे: जिघेतम् जिघेत

जिघेत् जिघेताम् जिघेयुः

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

जबी जबिव जिनम

जिप्रथ—जिष्राथ जिप्रथुः जिप्र

जघाँ जघतुः जघुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

| FIRST | FUTURE. | छुट् । |
|-------|---------|--------|
|-------|---------|--------|

घूातास्मि घूातास्यः घूातास्यः घूातासि घूातास्यः घूातास्य घूाता घूातारौ घ्रातारः

#### SECOND FUTURE. लट्।

घृास्यामि घृास्यावः घृास्यामः वृास्यसि घृास्यथः घृास्यथ घृास्यति घृास्यतः घृास्यन्ति

#### CONDITIONAL. लङ्।

अघूास्यम् अघूास्यात्र अघूास्याम अघूास्यः अघूास्यतम् अघूास्यत अघूास्यत् अघूास्यताम् अघूास्यन्

### BENDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

घ्रायासम् घ्रायास्य घ्रायास्म घ्रायाः घ्रायास्तम् घ्रायास्त घ्रायात् घ्रायास्ताम् घ्रायासुः

च्यासम् च्रेयास्त च्रेयास्म च्रेयाः च्रेयास्तम् च्रेयास्त च्रेयात् च्रेयास्ताम् च्रेयास्तः

#### AORIST. छङ् ।

अघ्रासिषम् अघ्रासिष्य अघ्रासिष्म अघ्रासीः अघ्रासिष्टम् अघ्रासिष्ट अघ्रासीत् अघ्रासिष्टाम् अघ्रासिषुः

अघाम् अघाव

अघूात् अघूातम् अघूाताम्

अघ्राम

अघात

### यत् = to strive, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लर्।

 यते
 यतावहे
 यतामहे

 यतसे
 यतेथे
 यतन्वे

 यतते
 यतेते
 यतन्ते

IMPERFECT. लङ् ।

अयते अयताविह अयतामिह अयतथाः अयतेथाम् अयतध्वम् अयतत अयतेताम् अयतन्त

IMPERATIVE. लोद्।

यते यतावहे यतामहे यतस्य यतेथाम् यतन्ताम् यतताम् यतेताम् यतन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

यतेय यतेविह यतेमिह यतेथाः यतेयाथाम् यतेध्वम् यतेत यतेयाताम् यतेरन

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

येते येतिवहे येतिमहे येतिषे येताथे येतिध्वे येते येताते येतिरे

the state of the s

Non-Conjugational Tenses.—(Continued.)

#### FIRST FUTURE. हुर्।

यतिताहे यतितास्वहे यतितास्महे यतितासे यतितासाथे यतिताध्वे यतिता यतितारौ यतितारः

#### SECOND FUTURE. लुट्।

यतिष्यं यतिष्यावहें यतिष्यामहे यतिष्यसे यतिष्येथे यतिष्यक्षे यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते

#### CONDIITIONAL. তু록 I

अयतिष्ये अयतिष्याविह अयतिष्यामिह अयतिष्यथाः अयतिष्येथाम् अयतिष्यध्वम् अयतिष्यत अयतिष्येताम् अयतिष्यन्त

### BENEDICTIVE. आर्शार्लिङ्।

यतिषीय यतिषीवहि यतिषीमहि यतिषीष्ठाः यतिषीयास्थाम् यतिषीध्वम् यतिषीष्ट यतिषीयास्ताम् यतिषीरन्

#### AORIST. छङ्।

अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि अयतिष्ठाः अयतिषाथाम् अयतिष्वं—द्रुम् अयतिष्ठ अयतिषाताम् अयतिषत

### क्रीड् = to play, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

क्रीडामि क्रीडायः क्रीडामः

र्कीडिस क्रीडिथः क्रीडिथ क्रीडिति क्रीडितः क्रीडिन्त

IMPERFECT. लङ् ।

अक्रीडम् अक्रीडाव अक्रीडाम

अक्रीड: अक्रीडतम् अक्रीडत

अक्रीडत् अक्रीडताम् अक्रीडन्

INPERATIVE. होट्।

क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम क्रीड क्रीडनम् क्रीडत

क्रीडतु क्रीडताम् क्रीडन्त

POTENTIAL. विधिलिङ्।

क्रीडेयम् क्रीडेव क्रीडेम क्रीडे: क्रीडेतम् क्रीडेत

क्रीडेत् क्रीडेताम् क्रीडेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

चिक्रीडि चिक्रीडिम

चिक्रीडिथ चिक्रीडथुः चिक्रीड चिक्रीड चिक्रीडतः चिक्रीड

चेक्रीड चिक्रीडतुः चिक्रीडुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छट्।

क्रीडितास्म क्रीडितास्यः क्रीडितास्यः क्रीडितास्यः क्रीडितास्यः क्रीडितास्यः क्रीडिता क्रीडितारो क्रीडितारः

#### SECOND FUTURE. कृट्।

क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लृङ्।

अक्रीडिष्यम् अक्रीडिष्याव अक्रीडिष्याम अक्रीडिष्यः अक्रीडिष्यतम् अक्रीडिष्यत अक्रीडिष्यत् अक्रीडिष्यताम् अक्रीडिष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

कीड्यासम् क्रीड्यास्य क्रीड्यासम कीड्याः क्रीड्यास्तम् क्रीड्यास्त कीड्यास्तम् क्रीड्यास्त

#### AORIST. 愛葉 [

अक्रीडिष्य अक्रीडिष्य अक्रीडिष्म अक्रीडी: अक्रीडिष्टम् अक्रीडिष्ट अक्रीडीत् अक्रीडिष्टाम् अक्रीडिष्टुः

### धातुरूपमुक्तावळ्याः

### राङ्क् = to suspect,—Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

 शङ्के
 शङ्कावहे
 शङ्कामहे

 शङ्करे
 शङ्करे
 शङ्करे

 शङ्कते
 शङ्कते
 शङ्कते

IMPERFECT. ठङ् ।

अराङ्काविह अराङ्कामिह अराङ्कथाः अराङ्केथाम् अराङ्कवम् अराङ्कत अराङ्केताम् अराङ्कन्त

IMPERATIVE. लोद।

राङ्के शङ्कावहे राङ्कामहै राङ्कस्य राङ्केथाम् राङ्कवम् राङ्कताम् राङ्केताम् राङ्कन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

राङ्केय राङ्केविह राङ्केमिह राङ्केथा: राङ्केयाथाम् राङ्केविम् राङ्केत राङ्केयाताम् राङ्केरन्

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses. PERFECT. लिट्।

शशङ्के राशङ्किवहे राशङ्किमहे शशङ्किषे राशङ्काथे राशङ्किषे शशङ्के राशङ्काते सशङ्किरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छट्।

शङ्किताहे शङ्कितास्त्रहे शङ्कितास्महे शङ्कितासे शङ्कितासाथे शङ्किताध्ये शङ्किता शङ्कितारौ शङ्कितारः

#### SECOND FUTURE. लूट्।

शिक्षण्ये शिक्षण्यावहे शिक्षण्यामहे शिक्षण्यसे शिक्षण्ये शिक्षण्याचे शिक्षण्यते शिक्षण्यते शिक्षण्याचे

#### CONDITIONAL. तड्।

अराङ्किष्ये अराङ्किष्यावि अराङ्किष्यामिह अराङ्किष्यथाः अराङ्किष्येथाम् अराङ्किष्यध्वम् अराङ्किष्यत अराङ्किष्येताम् अराङ्किष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

शिक्षवीय शाङ्किवीविह शिक्किवीमिह शिक्किवीष्ठाः शाङ्किवीयास्थाम् शाङ्किवीध्वम् शिक्किवीष्ट शिक्किवीयास्ताम् शिक्किवीरन्

#### AORIST. छङ्।

अराङ्किषि अराङ्किष्विह अराङ्किष्मिह अराङ्किष्ठाः अराङ्किषाथाम् अराङ्किष्वम् अराङ्किष्ट अराङ्किषाताम् अराङ्किषत

#### **धातुरूपमुक्तावळ्यां**

#### घ्मा = to blow, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद्र ।

धमामि धमाव:

धमाम: धमसि धमथ: धमथ

धमति धमत: धमन्ति

> लङ् । IMPERFECT.

अधमम् अधमाव अधमाम अधम: अधमतम् अधमत

अधमत् अधमताम् अधमन्

> लोद् । IMPERATIVE.

धमानि धमाव धमाम धम धमतम् धमत धमत धमताम् धमन्त

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

धमेयम् धमेव धमेम धमे: धमेतम् धमेत धमेत् धमेताम् धमेयुः

# आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

दध्मौ दध्मिव दिधमम द्धिय-द्ध्माथ दध्मथुः

दध्म दध्मौ दध्मतुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. लुद् ।

ध्मातास्मः ध्मातासिम ध्मातास्व: ध्मातास्थः ध्मातास्थ ध्मातासि ध्मातारौ ध्मातार: ध्माता

#### SECOND FUTURE. लृट् ।

ध्मास्याम: ध्मास्यावः ध्मास्यामि ध्मास्यथ ध्भास्यसि ध्मास्यथः ध्मास्यन्ति ध्मास्यति . ध्मास्यतः

#### CONDITIONAL. लुङ् ।

अध्मास्याम अध्मास्यम् अध्मास्याव अध्मास्यतम् अध्मास्यत अध्मास्य: अध्मास्यन् अध्मास्यताम् अध्मास्यत्

#### आशीर्लिङ् । BENEDICTIVE.

ध्मायास्व

ध्मायासम् ध्मायास्त ध्मायास्तम् ध्मायाः ध्मायासुः ध्मायास्ताम् ध्मायात् - or -ध्मेयास्म ध्मेयास्व ध्मेयासम् ध्मेयास्त ध्मेयाः ध्मयास्तम् ध्मेयासुः ध्मेयास्ताम् ध्मेयात्

#### AORIST. छङ्।

अध्मासिष्म अध्मासिष्व अध्मासिषम् अध्मासिष्ट अध्मासिष्ठम् अध्मासीः अध्मासिषु: अध्मासिष्ठाम् अध्मासीत्

ध्मायास्म

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

## स्पन्द = to throw.—Atmanepada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

स्पन्दे स्पन्दावहे स्पन्दामहे स्पन्दसे स्पन्देथे स्पन्दध्वे स्पन्दते स्पन्देते स्पन्दन्ते

IMPERFECT. लङ्।

अस्पन्दो अस्पन्दाविह अस्पन्दामिह अस्पन्दथाः अस्पन्देथाम् अस्पन्दध्यम् अस्पन्दत अस्पन्देताम् अस्पन्दन्त

IMPERATIVE. लोट्।

स्पन्दे स्पन्दावहै स्पन्दामहै स्पन्दस्व स्पन्देथाम् स्पन्दध्वम् स्पन्दताम् स्पन्देताम् स्पन्दन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

स्पन्देय स्पन्देविह स्पन्देमिह स्पन्देथाः स्पन्देयाथाम् स्पन्देध्वम् स्पन्देत स्पन्देयाताम् स्पन्देरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses. PERFECT. लिट्।

पस्पन्दे पस्पन्दिवहे पस्पन्दिमहे पस्पन्दिषे पस्पन्दाथे पस्पन्दिध्वे पस्पन्दे पस्पन्दाते पस्पन्दिरे

All the transfer of the source

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छद्।

स्पन्दिताहे स्पन्दितास्यहे स्पन्दितास्महे स्पन्दितासे स्पन्दितासाथे स्पन्दिताध्ये स्पन्दिता स्पन्दितारौ स्पन्दितारः

#### SECOND FUTURE. তূ로,

स्पान्दिष्ये स्पान्दिष्यावहे स्पान्दिष्यामहे स्पान्दिष्यसे स्पान्दिष्येथे स्पान्दिष्यध्वे स्पान्दिष्यते स्पान्दिष्येते स्पान्दिष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लृङ्।

अस्पन्दिष्ये अस्पन्दिष्याविह अस्पन्दिष्यामिहे अस्पन्दिष्यथाः अस्पन्दिष्येथाम् अस्पन्दिष्यध्वम् अस्पन्दिष्यत अस्पन्दिष्येताम् अस्पन्दिष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लेङ् ।

स्पन्दिषीय स्पन्दिषीविह स्पन्दिषीमिहि स्पन्दिषीष्टाः स्पन्दिषीयास्थाम् स्पन्दिषीध्वम् स्पन्दिषीष्ट स्पन्दिषीयास्ताम् स्पन्दिषीरन्

#### AORIST. छङ्।

अस्पन्दिष अस्पन्दिष्वहि अस्पन्दिष्महि अस्पन्दिष्ठाः अस्पन्दिषाथाम् अस्पन्दिष्वं—ड्डम् अस्पन्दिष्ट अस्पन्दिषाताम् अस्पन्दिषत

#### रह = to grow, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. ल्रह्।

रोहामि रोहावः रोहामः

रोहिस रोहथ: रोहथ

रोहति रोहतः रोहिनत

IMPERFECT. लङ् ।

अरोहाम अरोहाम अरोह: अरोहतम् अरोहत

अरोहत् अरोहताम् अरोहन्

IMPERATIVE. होट्।

 रोहाणि
 रोहाव
 रोहाम

 रोह
 रोहतम्
 रोहत

 रोहतु
 रोहताम्
 रोहन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

रोहेयम् रोहेव रोहेम रोहे: रोहेतम् रोहेत रोहेत् रोहेताम् रोहेयुः

### आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

रुरोह रुरुहिय रुरुहिम

रोहिथ रुरहथु: रुरह

ररोह रुरहतुः रुरहुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. लुद्।

रोढास्मि रोढास्वः रोढास्मः रोढासि रोढास्थः रोढास्थ रोढा रोढारो रोढारः

#### SECOND FUTURE. लृट्।

रोक्ष्यामि रोक्ष्यावः रोक्ष्यामः रोक्ष्यसि रोक्ष्यथः रोक्ष्यथ रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति

#### CONDITIONAL. ऌङ्।

अरोक्ष्यम् अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम अरोक्ष्यः अरोक्ष्यतम् अरोक्ष्यत अरोक्ष्यत् अरोक्ष्यताम् अरोक्ष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लंड्।

रुद्यासम् रुद्यास्य रुद्यास्य रुद्धाः रुद्धास्तम् रुद्धास्त रुद्धात् रुद्धास्ताम् रुद्धासुः

#### AORIST. लुड़ ।

अरुक्षम् अरुक्षाय अरुक्षाम अरुक्षः अरुक्षतम् अरुक्षत अरुक्षत् अरुक्षताम् अरुक्षन्

#### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### स्पर्ध् = to rival, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

 स्पर्धे
 स्पर्धावहे
 स्पर्धामहे

 स्पर्धसे
 स्पर्धथे
 स्पर्धथे

 स्पर्धते
 स्पर्धते
 स्पर्धनेत

IMPERFECT. लङ्।

अस्पर्धे अस्पर्धाविह अस्पर्धामिहे अस्पर्धथाः अस्पर्धेथाम् अस्पर्धध्वम् अस्पर्धत अस्पर्धताम् अस्पर्धन्त

IMPERATIVE. लोद।

स्पर्धे स्पर्धावहै स्पर्धामहै स्पर्धस्य स्पर्धेथाम स्पर्धध्यम् स्पर्धताम् स्पर्धताम् स्पर्धन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

स्पर्धेय स्पर्धेविह स्पर्धेमिह स्पर्धेथाः स्पर्धेयाथाम् स्पर्धेध्वम् स्पर्धेत स्पर्धेयाताम् स्पर्धेरन्

### आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

पस्पर्धे पस्पर्धिवहे पस्पर्धिमहे पस्पर्धिषे पस्पर्धाथे पस्पर्धिये पस्पर्धे पस्पर्धाते पस्पर्धिरे

and ware to be a Manino

# Non-Conjugational Tenses. - (Continued.)

#### FIRST FUTURE. छुर्।

| स्पर्धिताहे | स्पर्धितास्वहे 🔻 | स्पर्धितासमहे |
|-------------|------------------|---------------|
| स्पर्धितासे | स्पर्धितासाथे    | स्पर्धिताध्वे |
| स्पर्धिता   | स्पर्धितारौ      | स्पर्धितारः   |

#### SECOND FUTURE. लूट्।

| स्पर्धिष्ये  | स्पर्धिष्यावहे | स्पर्धिष्यामहे |
|--------------|----------------|----------------|
| स्पर्धिष्यसे | स्पर्धिष्येथे  | स्पर्धिष्यध्वे |
| स्पर्धिष्यते | स्पर्धिष्येते  | स्पर्धिष्यन्ते |

#### CONDITIONAL. लृङ्।

| अस्पर्धिष्ये   | अस्पर्धिष्यावहि  | अस्पर्धिष्यामहि  |
|----------------|------------------|------------------|
| अस्पर्धिष्यथाः | अस्पर्धिष्येथाम् | अस्पर्धिष्यध्वम् |
| अस्पर्धिष्यत   | अस्पर्धिष्येताम् | अस्पर्धिष्यन्त   |

### BENEDICTIVE. आशिलिंड्।

| स्पर्धिषीय     | स्पर्धिषीवहि      | स्पर्धिषीमहि   |
|----------------|-------------------|----------------|
| स्पर्धिषीष्ठाः | स्पर्धिषीयास्थाम् | स्पर्धिषीध्वम् |
| स्पर्धिषीष्ट   | स्पर्धिषीयास्ताम् | स्पर्धिषीरन्   |

#### AORIST. छड्।

| अ <b>स्</b> पार्धिषि    | अस्पार्धिष्यहि | अस्पर्धिष्महि       |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| भ <b>स्</b> पार्धिष्ठाः | अस्पर्धिषाथाम् | अस्पर्धिध्वं – दुम् |
| भ <b>स्</b> पार्धिष्ट   | अस्पर्धिषाताम् | अस्पर्धिषत          |

### शप् = to curse, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT.

शपामि शपाव: शपाम:

शपसि शपथ: शपथ शपति

शपतः शपन्ति

> IMPERFECT. लङ् ।

अशपम् अशपाव अशपाम

अशप: अशपतम् अशपत

अशपत् अशपताम् अशपन्

> INPERATIVE. लोट् ।

शपानि शपाव शपाम

शप शपतम् शपत शपतु

शपताम् शपन्तु

> POTENTIAL. विधिलिङ् ।

शपेयम शपेव शपेम शंपे: शपेतम् शपेत

शपेत शपेताम् शपेयु:

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

शशाप-शशप शेपिव शेपिम

शेपिथ-शशप्थ शेपथुः शेप े शेपतुः राशाप

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छुट्।

शप्तास्मि शप्तास्वः शप्तास्मः शप्तासि शप्तास्थः शप्तास्थ

शप्ता शप्तारों शप्तारः

#### SECOND FUTURE. लृट्।

शप्स्यामि शप्स्यावः शप्स्यामः

शप्स्यासि शप्स्यथः शप्स्यथ

शप्स्यति शप्स्यतः शप्स्यन्ति

#### CONDITIONAL. लुङ् ।

अशप्स्यम् अशप्स्याव अशप्स्याम

अशप्स्यः अशप्स्यतम् अशप्स्यत अशप्स्यत् अशप्स्यताम् अशप्स्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

शप्यासम् शप्यास्व शप्यास्म

शप्याः शप्यास्ताम् शप्यास्त

शप्यात् शप्यास्ताम् शप्यासुः

### AORIST. छुड्।

अशाप्सम् अशाप्स अशाप्स

अशाप्सीः अशाप्तम् अशाप्त

अशाप्सीत् अशाप्ताम् अशाप्तुः

### शप् = to curse, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

शपे शपावहे शपामहे शपसे शपेथे शपध्ये शपते शपेते शपन्ते

IMPERFECT. लङ् ।

अरुपे अरुपाविह अरुपामिह अरुपथाः अरुपेथाम् अरुपध्वम् अरुपत अरुपेताम् अरुपन्त

IMPERATIVE. लोट्।

शपै शपावहै शपामहै शपस्व शपेथाम् शपध्वम् शपताम् शपेताम् शपन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

श्रोपय श्रोपविह श्रोपमिह श्रोपथाः श्रोपयाथाम् श्रोपेध्वम् श्रोपत श्रोपयाताम् श्रोपेरन

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

शेप शेपिबहे शेपिमहे शेपिषे शेपाथे शेपिके शेपे शेपाते शेपिरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued.)

#### FIRST FUTURE. छट्।

शप्ताहे शप्तास्यहे शप्तास्महे शप्तासे शप्तासाथे शप्ताध्ये शप्ता शप्तारो शप्तारः

#### SECOND FUTURE. ऌर्।

शप्स्ये शप्स्यावहे शप्स्यामहे शप्स्यसे शप्स्येथे शप्स्यध्वे शप्स्यते शप्स्येते शप्स्यन्ते

#### CONDITTIONAL. लृद्।

अशप्स्योवि अशप्स्यामिह अशप्स्यथाः अशप्स्येथाम् अशप्स्यध्वम् अशप्स्यत अशप्स्येताम् अशप्स्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

शप्सीय शप्सीविह शप्सीमिह शप्सीष्ठाः शप्सीयास्थाम् शप्सीध्वम् शप्सीष्ठ शप्सीयास्ताम् शप्सीरन्

#### AORIST. छङ्।

अशप्सि अशप्स्विह अशप्स्मिह अशप्थाः अशप्साथाम् अशब्ध्वम् अशस अशप्साताम् अशप्सत

# हें = to call, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

ह्रयामि ह्रयावः

ह्वयाम:

ह्यसि

ह्रयथ

ह्रयति ह्रयतः

ह्यान्ति

IMPERFECT. लड् ।

ह्रयथः

अह्वयम् अह्वयाव

अह्वयाम

अह्रय: अह्रयतम्

अह्रयत

अह्रयत् अह्रयताम्

अह्रयन्

IMPERATIVE. लोट्।

ह्रयानि ह्रयाव

ह्याम

ह्रय ह्रयतु

ह्रयतम् ह्रयताम् ह्वयत ह्वयन्त्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

ह्रयेयम्

ह्रयेव

ह्रयेम

ह्रये:

ह्रयेतम्

ह्रयेत

ह्रयेत्

ह्रयेताम्

ह्वयेयु:

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

जुहाव

जुहुविव

जुहु।विम

जुहुविथ-जुहोथ

जुहुवथुः

जुहुव

जुहाव

जुहुवतुः

जुहुबु:

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 32 1

ह्वातास्मि ह्वातास्यः ह्वातास्यः ह्वातासि ह्वातास्यः ह्वातास्य ह्वाता ह्वातारो ह्वातारः

#### SECOND FUTURE. तृर्।

ह्नास्यामि ह्नास्यावः ह्नास्यामः ह्नास्यसि ह्नास्यथः ह्नास्यथ ह्नास्यति ह्नास्यतः ह्नास्यन्ति

#### CONDITIONAL. ऌङ्।

अह्वास्यम् अह्वास्याव अह्वास्याम अह्वास्यः अह्वास्यतम् अह्वास्यत अह्वास्यत् अह्वास्यताम् अह्वास्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

हूयासम् हूयास्व हूयास्म हूयाः हूयास्तम् हूयास्त हूयात् हूयास्ताम् हूयासुः

#### AORIST. তুड़् 1

अहुम् अहुाव अहुाम अहु: अहुतम् अहुत अहुत् अहुताम् अहुत्

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

# हें = to call, Atmanepada.

# 🛂 सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

#### PRESENT. लट्।

| ह्ये  | ह्यावहे | हुयामहे |
|-------|---------|---------|
| हुयसे | हुयेथे  | ह्यध्वे |
| ह्यते | हुयेते  | हूयन्ते |

#### IMPERFECT. लङ्।

| अह्ये   | अह्वयावहि  | अहुयामहि  |
|---------|------------|-----------|
| अह्यथाः | अह्वयेथाम् | अहूयध्वम् |
| अहुयत   | अहूयेताम्  | अह्नयन्त  |

### IMPERATIVE. लोट्।

| हुयै     | हुयावहै          | ह्यामहै   |
|----------|------------------|-----------|
| ह्यस्व   | <b>हु</b> येथाम् | हुयध्वम्  |
| ह्वयताम् | ह्वयेताम्        | हुयन्ताम् |

#### POTENTIAL. विधिलिङ्।

| हुयेय  | हुयेवहि    | हुयेमहि   |
|--------|------------|-----------|
| हुयथाः | हुयेयाथाम् | ह्येध्वम् |
| ह्येत  | हुयेयाताम् | हुयेरन्   |

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

| जुहुवे   | जुहुविवहे  | जुहुविमहे  |
|----------|------------|------------|
| जुहुविषे | जुहुवाथे   | जुहुविध्वे |
| जुहुवे   | . जुहुवाते | जुहुविरे   |

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. उद्

ह्वाताहे ह्वातास्वहे ह्वातास्महे ह्वातासे ह्वातासाथे ह्वाताध्वे ह्वाता ह्वातारो ह्वातारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

ह्रास्ये ह्रास्यावहे ह्रास्यामहे ह्रास्यसे ह्रास्येथे ह्रास्यध्वे ह्रास्यते ह्रास्येते ह्रास्यन्ते

#### CONDITIONAL. तृड्।

अह्रास्ये अह्रास्याविह अह्रास्यामिह अह्रास्यथाः अह्रास्येथाम् अह्रास्यध्वम् अह्रास्यत अह्रास्येताम् अह्रास्यन्त

#### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

ह्रासीय ह्रासीविह ह्रासीमिह ह्रासीष्ठाः ह्रासीयास्थाम् ह्रासीध्वम् ह्रासीष्ट ह्रासीयास्ताम् ह्रासीरन्

#### AORIST. 愛美!

अहूं अहूं।वहि अहूं।महि अहूथा: अहूंथाम् अह्बध्वम् अहुत अहूंताम् अहून्त — or — अहासि अह्बास्वहि अह्बास्महि

अह्वासि अह्वास्विहि अह्वास्मिहि अह्वास्थाः अह्वासाथाम् अह्वास्वम् अह्वास्त अह्वासाताम् अह्वासत

### यज् = to worship, Parasmaipada.

# ः सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट् ।

यजामि

यजाव:

यजाम:

यजास

यजथं:

यजथ

यजति

यजतः

यजान्त

IMPERFECT.

अयजम्

अयजाव

अयजाम

अयजः अयजत् अयजतम्

अयजत

अयजताम्

अयजन्

IMPERATIVE. े लोट् ।

यजानि यज

यजाव

यजाम

यजतम्

यजतं

यजतु

यजताम्

यजन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

यजेयम् यजे:

यजेव

यजेम यजेत

यजेत्

यजेतम् यजेताम्

यजेयु:

आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट् ।

इ्याज-इ्यज

ईजिव

ईाजिम

इयाजिथ-इयष्ट

ईजथु:

इयाज

ईजतुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. हुट्।

 यष्टास्मि
 यष्टास्यः
 यष्टास्थः
 यष्टास्थः

 यष्टा
 यष्टारौ
 यष्टारः

#### SECOND FUTURE. हर्।

 यक्ष्यामि
 यक्ष्यावः
 यक्ष्यामः

 यक्ष्यसि
 यक्ष्यथः
 यक्ष्यथः

 यक्ष्यति
 यक्ष्यतः
 यक्ष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लङ्।

अयक्ष्यम् अयक्ष्याव अयक्ष्याम अयक्ष्यः अयक्ष्यतम् अयक्ष्यत अयक्ष्यत् अयक्ष्यताम् अयक्ष्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

इज्यासम् इज्यास्य इज्यास्म इज्याः इज्यास्तम् इज्यास्त इज्यात् इज्यास्ताम् इज्यासुः

#### AORIST. 351

अयाक्षम् अयाक्ष्य अयाक्ष्म अयाक्षीः अयाष्टम् अयाष्ट अयाक्षीत् अयाष्टाम् अयाक्षुः यज् = to worship,—Atmanepada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

 यजे
 यजावहे
 यजामहे

 यजसे
 यजेथे
 यजके

 यजते
 यजेते
 यजन्ते

IMPERFECT. लड् !

अयजे अयजाविह अयजामिह अयजथाः अयजेथाम् अयजध्वम् अयजत अयजेताम् अयजन्त

IMPERATIVE. लोट्।

यजी यजावहै यजामहै यजस्व यजेथाम् यजध्वम् यजताम् यजेताम् यजन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

यजेय यजेविह यजेमिहि यजेथाः यजेयाथाम् यजेध्वम् यजेत यजेयाताम् यजेरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

 ईजे
 ईजियहे
 ईजियहे

 ईजिये
 ईजिये
 ईजिये

 ईजे
 ईजाते
 ईजिरे

The option of the contraction

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 321

 यष्टाहे
 यष्टास्महे
 यष्टास्महे

 यष्टासे
 यष्टासाथे
 यष्टाच्वे

 यष्टा
 यष्टारो
 यष्टारः

#### SECOND FUTURE. लृट्।

यक्ष्ये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे यक्ष्यसे यक्ष्येथे यक्ष्यवे यक्ष्यते यक्ष्यते यक्ष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लृङ् ।

अयक्ष्ये अयक्ष्याविह अयक्ष्यामिह अयक्ष्यथाः अयक्ष्येथाम् अयक्ष्यच्वम् अयक्ष्यत अयक्ष्येताम् अयक्ष्यन्त

# BENEDICTIVE. आशांलिंड्।

यक्षीय यक्षीविह यक्षीमिह यक्षीष्ठाः यक्षीयास्थाम् यक्षीध्वम् यक्षीष्ट यक्षीयास्ताम् यक्षीरन्

#### AORIST. छङ्।

अयक्षि अयक्ष्विह अयक्ष्मिह अयष्ठाः अयक्षाथाम् अयद्भम् अयष्ठ अयक्षाताम् अयक्षत

#### धातुरूपमुक्तावळ्यां

#### भू = to be, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

भवामि भवावः भवामः

 भवसि
 भवथः
 भवथ

 भवति
 भवतः
 भवन्ति

IMPERFECT. लड़।

अभवम् अभवाव अभवाम

अभवतम् अभवतम् अभवत अभवताम् अभवन्

IMPERATIVE. लोट्।

भवानि भवाव भवाम

भव भवतम् भवत

भवतु भवताम् भवन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

भवेयम् भवेव भवेम भवे: भवेतम् भवेत

भवेत् भवेताम् भवेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.
PERFECT. लिट्।

बभूव बभूविय बभूविम बभृविथ बभुवथ: बभुव

बभूव बभूवतुः बभूवुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

### FIRST FUTURE. 32,1

भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भविता भवितारौ भवितारः

#### SECOND FUTURE. लूद्।

भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यति भविष्यतः भिविष्यन्ति

#### CONDITIONAL. लङ् ।

अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्

# BENEDICTIVE. आरोलिंड्।

भूयासम् भूयास्त्र भूयास्त भूयाः भूयास्तम् भूयास्त भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः

#### AORIST. 절美!

अभूवम् अभूव अभूम अभूः अभूतम् अभूत अभूत् अभूताम् अभूवन्

### एघ् = to increase.—Atmanepada.

# सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट् ।

एधावहे एधामहे एधसे एधेथे एधध्वे एधते एधेते एधन्ते

IMPERFECT. लङ् । . ऐंधे . .

ऐधावहि ऐधामहि ऐध्याः ऐधेथाम् ऐधध्वम् ऐधत ऐधेताम् ऐधन्त

> IMPERATIVE. लोट्।

एधै एधावहै एधामहै एधस्व एघेथाम् एधध्वम् एधताम् एधेताम् एधन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

्र एधेय एधेवहि एधेमहि एधेथाः एधेयाताम् एधेध्वम् एधेत एधेयाताम् एधरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

एधाञ्चके एधाञ्चक्तवहे एधाञ्चक्रमहे एधाञ्चकृषे एधाञ्चकाथे एधाञ्चकुढे एधाञ्चके एधाञ्चकाते ... एधाञ्चिकरे

एधामांस

एधामासिव एघामासिम एधामासिथ -एधामासथुः एधामास

एधामास - एधामासतुः एधामास: Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

- or -

एधाम्बभूव एधाम्बभविथ एधाम्बभूविव एधाम्बभूवथुः एधाम्बभूविम एधाम्बभूव

एधाम्बभूविथ एधाम्बभूव

एधम्बभूवतुः

. एधाम्बभूवुः

FIRST FUTURE. छुट्।

एधिताहे एधितासे एधितास्वहे एधितासाथे एधितास्महे एधिताध्वे एधितारः

एधिता

एधितारौ

-----

SECOND FUTURE. लूट्।

एधिष्ये एधिष्यसे एधिष्यते एधिष्यावहे एधिष्येथे एधिष्येते एधिष्यामहे एधिष्यध्वे एधिष्यन्ते

र्गन-नरा

CONDITIONAL. लुड्।

ऐधिष्ये ऐधिष्यथाः ऐधिष्यावहि ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यामहि ऐधिष्यध्वम् ऐधिष्यन्त

ऐधिष्यत

ऐधिष्येताम्

BENEDICTIVE. आशीर्लंड्।

एंधिषीय एधिषीष्टाः एधिषीवहि एधिषीयास्थाम्

एधिषीयास्ताम् एधिषीयास्ताम् एधिषीमहि एधिषीध्वम् एधिषीरन्

एधिषीष्ट

AORIST. छुड़ ।

ऐधिषि

ऐधिष्वहि ऐधिषाथाम्

रेधिष्टाः ऐधिष्ट<sup>ः</sup>

ऐधिषाताम्

ऐधिष्महि ऐधिद्वम् ऐधिषत

the same of the state of

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### जि = to conquer, Parasmaipada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

लट् । PRESENT.

जयथः

जयतः

जयामि जयाव:

जयामः

जयास जयति

जयथ जयन्ति

लङ् । IMPERFECT.

अजयम् अजयाव

अजयाम

अजय: अजयतम् अजयत् अजयताम्

अजयत अजयन्

लोट् । IMPERATIVE.

जयानि

जयाव

जयाम

जयतु

जय

जयतम् जयताम् जयत जयन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

जयेयम् जये:

जयेव

जयेम

जयेतम्

जयेत

जयेत

जयेताम्

जयेयु:

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट् ।

जिगाय-जिगय

जिग्यिव

जिग्यिम

जिगयिथ-जिगेथ

जिग्यथु:

जिग्य

जिगाय

जिग्यतु:

जिग्यु:

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 愛天 1

जेतास्मि जेतास्यः जेतास्यः जेतासि जेतास्यः जेतास्य

जेता जेतारौ जेतारः

### SECOND FUTURE. लृद्।

जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति

CONDITIONAL. लृङ्।

अजेष्याम् अजेष्याम अजेष्यः अजेष्यतम् अजेष्यत अजेष्यत् अजेष्यताम् अजेष्यन्

# BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

जीयासम् जीयास्व जीयास्म जीयाः जीयास्तम् जीयास्त जीयात् जीयास्ताम् जीयासुः

#### AORIST. छङ्।

अजैषम् अजैष्व अजैष्म अजैषीः अजैष्टम् अजैष्ट अजिषीत् अजैष्टाम् अजैष्टः

#### वृत् = to be, Atmanepada.

| सार्वधान | क्रमामि । |
|----------|-----------|
| सानवासु  | करूपाणि।  |

Conjugational Tenses.

PRESENT. लड् ।

वर्ते वर्तावहे वर्तामहे वर्तसे वर्तेथे वर्तन्वे वर्तते वर्तेते वर्तन्वे

IMPERFECT. लङ्।

अवर्ती अवर्तावहि अवर्तामहि अवर्तथाः अवर्तेथाम् अवर्तध्वम् अवर्तत

IMPERATIVE. लोट्।

वर्तें वर्तावहै वर्तामहै वर्तस्य वर्तेथाम् वर्तस्यम् वर्तताम् वर्तेताम् वर्तन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

वर्तेय वर्तेवहि वर्तेमहि वर्तेथाः वर्तेयाथाम् वर्तेध्वम् वर्तेत वर्तेयाताम् वर्तेरन्

# अर्धिधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

 वहते
 वहतिवहे
 वहतिमहे

 वहतिषे
 वहताथे
 वहतिध्वे

 वहते
 वहताते
 वहतिरे

FIRST FUTURE. छुट्।

वर्तिताहे वर्तितास्महे वर्तितास्महे वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताध्वे वर्तिताः वर्तितारौ वर्तितारः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

|              | SECOND FUTURE. लुट्।     | 20 2           |
|--------------|--------------------------|----------------|
| वर्तिष्ये    | वर्तिष्यावहे             | वर्तिष्यामहे   |
| वर्तिष्यसे   | वर्तिष्येथे              | वर्तिष्यध्वे   |
| वर्तिष्यते   | वर्तिष्येते              | वर्तिष्यन्ते   |
|              | - or -                   | 2              |
| वर्त्स्यामि  | वत्स्यीवः                | वत्स्यीमः      |
| वर्त्स्यसि   | वत्स्य्थः                | वर्स्यथ        |
| वर्स्याति    | वत्स्येतः                | वर्त्स्यन्ति   |
|              | CONDITIONAL. लुङ्।       |                |
| अवर्तिष्ये   | अवर्तिष्यावहि            | अवर्तिष्यामहि  |
| अवार्तिष्यथ  | ाः अवार्तिष्येथाम्       | अवर्तिष्यध्वम् |
| अवर्तिष्यत   | -0.3                     | अवर्तिष्यन्त   |
|              | - or -                   |                |
| अवत्स्र्यम्  | अवत्स्याव                | अवत्स्याम      |
| अवत्स्र्यः   | अवत्स्यतम्               | अवत्स्यृत      |
| अवर्त्स्यत्  | अवर्त्स्यताम्            | अवत्स्यन्      |
| 1            | BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् । |                |
| वर्तिषीय     | वार्तिषीवहि              | वर्तिषीमहि     |
| वर्तिषीष्ठाः | वर्तिषीयास्थाम्          | वर्तिषीध्वम्   |
| वर्तिषीष्ट   | वर्तिषीयास्ताम्          | वार्तिषीरन्    |
|              | AORIST. স্তুৰ্           |                |
| अवृतम्       | अवृताव                   | अवृता <b>म</b> |
| अवृत:        | अवृततम्                  | अवृतत          |
| अवृतत्       | अवृतताम्                 | अवृतन्         |
|              | - or -                   |                |
| अवर्तिषि     | अवर्तिष्वहि              | अवर्तिष्महि    |
| अवर्तिष्ठाः  | अवर्तिषाथाम्             | अवर्तिध्वम्    |
| अवर्तिष्ट    | अवर्तिषाताम्             | अवार्तिषत      |

#### धातुरूपमुक्तावळ्यां

#### स्म = to remember, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

स्मरामि स्मरावः स्मरसः

स्मरामः स्मरथ

स्मरसि स्मरथः स्मरति स्मरतः

स्मरन्ति

IMPERFECT. लड्।

अस्मरम् अस्मराव

अस्मराम

अस्मर: अस्मरत अस्मरतम् अस्मरताम् अस्मरत अस्मरन्

IMPERATIVE. लोट ।

स्मराणि

स्मराव

स्मराम

स्मर

स्मरतम्

स्मरत

स्मरतु

समरताम्

स्मरन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

स्मरेयम्

स्मरेव

स्मरेम

स्मरेः

स्मरेतम्

स्मरेत

स्मरेत्

स्मरेताम्

स्मरेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

सस्मार-सस्मर सस्मरिव

सस्मरिम

सस्मर्थ

सस्मरथुः

सस्मर

सस्मार

सस्मरतुः

सस्मरः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. लुद्।

स्मर्तास्म स्मर्तास्यः स्मर्तास्यः स्मर्तासि स्मर्तास्थः स्मर्तास्थः स्मर्ता स्मर्तारौ स्मर्तारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः स्यरिष्यसि स्यरिष्यथः स्मरिष्यथ स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति

### CONDITIONAL. लुड्।

अस्मरिष्यम् अस्मरिष्याव अस्मरिष्याम अस्मरिष्यः अस्मरिष्यतम् अस्मरिष्यत अस्मरिष्यत् अस्मरिष्यताम् अस्मरिष्यत्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

स्मर्यासम् स्मर्यास्य स्मर्यास्म स्मर्याः स्मर्यास्तम् स्मर्यास्त स्मर्यात् स्मर्यास्ताम् स्मर्यासुः

#### AORIST. SEL

अस्मार्षम् अस्मार्ष्यं अस्मार्षः अस्मार्षाः अस्मार्ष्टम् अस्मार्षः अस्मार्षात् अस्मार्षाम् अस्मार्षः

#### सह = to endure, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

 सहे
 सहावहे
 सहामहे

 सहसे
 सहेथे
 सहध्ये

 सहते
 सहेते
 सहन्ते

IMPERFECT. लङ् ।

असहे असहाविह असहामिह असहथा: असहेथाम् असहध्वम् असहत असहेताम् असहन्त

IMPERATIVE. लोट्।

सहै सहावहै सहामहै सहस्व सहेथाम् सहस्वम् सहताम् सहेताम् सहन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

सहेय सहेविह सहेमिह सहेथाः सहेयाथाम् सहेध्वम् सहेत सहेयाताम् सहेरन्

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

 सेह
 सेहिमहे

 सेहिषे
 सेहाथे
 सेहिध्वे

 सेहे
 सेहाते
 सेहिरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छद्।

सोढाहे सोढास्यहे सोढास्महे सोढासे सोढासाथे सोढाध्वे सोढा सोढारौ सोढार:

- or-

सहिताहे सहितास्वहे सहितास्महे सहितासे सहितासाथे सहिताध्वे सहिता सहितारी सहितार:

### SECOND FUTURE. लूट्।

सहिष्यावहे सहिष्यामहे सहिष्यसे सहिष्येथे सहिष्यध्वे सहिष्यते सहिष्यते सहिष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लुड्।

असिह्न्याविह असिह्न्यामिह असिह्न्यथाः असिह्न्यथाम् असिह्न्यच्वम् असिह्न्यत असिह्न्येताम् असिह्न्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

सहिषीय सहिषीयहि सहिषीमहि सहिषीछाः सहिषीयास्थाम् सहिषीध्वम् सहिषीछ सहिषीयास्ताम् सहिषीरन्

#### AORIST. 31

असिह्णि असिह्णिह असिह्णिह असिह्णाः असिह्णियाम् असिह्जिम् असिह्ण असिह्णिताम् असिह्णित पत् = to fall, Parasmaipada.

सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट् ।

पतामि-पताव:

पताम: पंतसि ं पतथः पतथ

पतति पतान्ति पतत:

IMPERFECT. लङ् ।

अपतम् अपताव अपताम

अपत: ा अपततम् अपतत अपतत् अपतताम् अपतन्

IMPERATIVE. लोइ।

पतानि पताव पताम पत पततम् । पतत

पततु 🕆 पतताम् पतन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् i

पतेयम् पतेव पतेम पते: पतेतम् ः पतेत

पतेत् पतेताम् पतेयु:

आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. : | लिट्।

्रिपपात-पपत **्रे** प्रेतिव पितिम

**अपीतिथ**ः ्रे पत्थुः **े** पेत

्राः पततुः े पेतः - पपातः

## Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

### FIRST FUTURE. 35,1

पतितास्मः पतितास्यः पतितास्यः पतितासि पतितास्यः पतितास्य पतिता पतितारौ पतितारः

### SECOND FUTURE. लुद्।

पतिष्यामि पतिष्यानः पतिष्यामः पतिष्यसि पतिष्यथः पतिष्यथ पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति

### CONDITIONAL. लृड्।

अपितष्यम् अपितष्याव अपितष्याम अपितष्यः अपितष्यतम् अपितष्यत अपितष्यत् अपितष्यताम् अपितष्यन्

## BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

पत्यासम् पत्यास्व पत्यास्म पत्याः पत्यास्तम् पत्यास्त पत्यात् पत्यास्ताम् पत्यासुः

### AORIST. SEL.

अपतम् अपताव अपताम अपप्तः अपप्ततम् अपप्तत अपप्तत् अपप्तताम् अपप्तन्

### धातुरूपमुक्तावळ्यां व

पा (पिब् ) = to drink, Parasmaipada. 🤏

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

पिबामि पिब

पिबावः पिबामः

पिबसि पिबथः

पिबथ

पिबाति

पिबतः

पिबन्ति

IMPERFECT. लङ् ।

अपिबम् अपि

अपिबाव

अपिबाम

अपिब:

अपिबतम्

अपिबत

अपिबत्

अपिबताम्

अपिबन

IMPERATIVE. लोट्रा

पिबानि पिबाव

पिबाम

पिब

पिबतम्

पिबत

पिबतु

पिबताम्

पिबन्त

POTENTIAL. विधिलिङ्।

पिबेयम्

पिबेव

पिबेम

पिबे:

पिबेतम्

पिबेत

पिबेत्

पिबेताम्

पिबेयु:

## आर्थधातुकरूपाणि।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

:पपौ

पपिव

पपिम

पापिथ-पपाथ

पपथु:

पप

पपौ

पपतुः

पपुः 🖟 🚽

Transfer of the second

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 32,1

पातास्मि पातास्वः पातास्मः पातासि पातास्थः पातास्थ पाता पातारो पातारः

#### SECOND FUTURE. छूट्।

पास्यामि पास्यावः पास्यामः पास्यसि पास्यथः पास्यथ पास्यति पास्यतः पास्यन्ति

#### CONDITIONAL. लुड् ।

अपास्यम् अपास्याव अपास्याम अपास्यः अपास्यतम् अपास्यत अपास्यत् अपास्यताम् अपास्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

पेयासम् पेयास्व पेयास्म पेयाः पेयास्तम् पेयास्त पेयात् पेयास्ताम् पेयासुः

#### AORIST. छङ्।

अपाम् अपाव अपाम अपा: अपातम् अपात अपात् अपाताम् अपु:

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### बह = to bear, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. ਲ੍ਹ

वहामि वहाय: वहसि वहथ:

वहामः वहथ

वहास वहथ: वहति वहत:

वहान्त

IMPERFECT. लङ् ।

अवहम् अवहाव

अवहाम

अवह:

अवहतम्

अवहत

अवहत् अवहताम्

अवहन्

IMPERATIVE. लोट्।

वहानि वहाव

वहाम

वह

वहतम्

वहत

वहतु

वहताम्

वहन्तुः

POTENTIAL. विधिलिङ्।

वहेयम्

वहेव

वहेम

वहे:

वहेतम्

वहेतः

वहेत्

वहेताम्

वहेयुः

## आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

उवाह-उवह

ऊहिव

ऊहिम

उवहिथ—उवाढ

ऊहथु:

जह

उवाह:

जहतु:

ऊहु:

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. छुद्र ।

वोढास्मः वोढाासम वोढास्वः वोढास्थ बोढास्थ: वोढासि वोढारै। वोद्धा

#### FUTURE. तृद्। SECOND

वक्ष्मामः वक्ष्यामि वक्ष्यथ वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्यन्ति वक्ष्यति वक्ष्यतः

### CONDITIONAL. लुङ्।

अवक्याम अवक्ष्याव अवक्ष्यम् अवक्ष्यत अवक्यतम् अवक्य: अवक्यन् अवक्ष्यताम् अवक्यत्

#### आशीर्लेङ् । BENEDICTIVE.

उह्यासम उह्यास्व उह्यासम् उद्यास्त उह्यास्तम् उह्या; उह्यासुः उह्यास्ताम् उह्यात्

#### लुइ् । AORIST.

अवाहम अवाक्ष्व अवाक्षम् अवोद अवोढम् अवाक्षीः अवाक्ष

अवोद्धाम् अवाक्षीत्

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### वह = to bear, Atmanepada.

# सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

 वह
 वहावहे
 वहामहे

 वहसे
 वहथे
 वहभे

 वहते
 वहते
 वहनते

IMPERFECT. उड़्।

अवहे अवहाविह अवहामिह अवहथाः अवहेथाम् अवहध्वम् अवहत अवहेताम् अवहन्त

IMPERATIVE. लोट्।

वहै वहावहै वहावहै वहस्य वहेथाम् वहस्वम् वहताम् वहेताम् वहन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

वहेय वहेविह वहेमिहि वहेथाः वहेयाथाम् वहेद्वम् वहेत वहेयाताम् वहेरन्

## आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. | लिट्।

 ऊहे
 ऊहियहे
 ऊहिमहे

 ऊहे
 ऊहाते
 ऊहिरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

### FIRST FUTURE. छुट्।

वाढाहे वाढास्वहे वाढास्महे वाढास वाढासाथ वाढास्व वाढा वाढारा वाढारः

#### SECOND FUTURE. लुद् ।

वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यब्वे वक्ष्यते वक्ष्यते वक्ष्यन्ते

### CONDITIONAL. 夜葵!

अवक्ष्ये अवक्ष्याविह अवक्ष्यामिह अवक्ष्यथाः अवक्ष्येथाम् अवक्ष्यच्यम् अवक्ष्यत अवक्ष्येताम् अवक्ष्यन्त

# BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि वक्षीष्ठाः वक्षीयास्ताम् वक्षीध्वम् वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम् वक्षीरन्

#### AORIST. अड़ा

अविश्व अवश्ववि अवश्मिह अवोदाः अवश्वाथाम् अवोद्धम् अवोद अवश्वाताम् अवश्वत नी (नय्) = to lead or carry, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लरू ।

नयामि नयावः

नयामः नयसि नयथ नयथः नयन्ति

नयति नयतः

> IMPERFECT. लङ् ।

अनयम् अनयाव अनयाम अनय: अनयतम् अनयत अनयन्

अनयंत् अनयताम्

IMPERATIVE. लोट् !-

नयानि न्याव नयाम नयतम् न्यत नयताम् नयन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

नयेयम् नयेव ः नयेम नयतम् नयेत नयेताम् नयेयुः

> आर्धधातुकरूपाणि । Non-Conjugational Tenses.

> > PERFECT. लिट्।

निनाय-निनय ानिन्यिव निन्यिम निनयिथ-निनेथ ः निन्यथुः निन्य

निवायः ानिन्यतुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. लुर्।

नेतासि नेतास्यः नेतास्यः नेतासि नेतास्यः नेतास्य नेता नेतारा नेतारः

### SECOND FUTURE. लर्।

नेष्यामि नेष्यायः नेष्यामः नेष्यसि नेष्यथः नैष्यथ नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति

### CONDITIONAL. लड़ा

अनेष्यम् अनेष्याव अनेष्याम अनेष्यः अनेष्यतम् अनेष्यत अनेष्यत् अनेष्यतम् अनेष्यन्

# BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

नीयासम् नीयास्व नीयास्म नीयाः नीयास्तम् नीयास्त नीयात् नीयास्ताम् नीयासुः

### AORIST. छङ्।

अनैषम् अनैष्य अनैष्म अनैषीः अनैष्टम् अनैष्ट अनैषीत् अनैष्टाम् अनैषुः

### धातुरूपमुक्तावळ्यां -

नी (नय्) = to carry, Atmanepada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

 नये
 नयावहे
 नयामहे

 नयसे
 नयेथे
 नयध्ये

 नयते
 नयेते
 नयन्ते

IMPERFECT. लड् ।

अनये अनयाविह अनयामिह अनयथाः अनयेथाम् अनयध्वम् अनयत अनयेताम् अनयन्त

IMPERATIVE. लोट्।

नये नयावहै नयामहै नयस्य नयेथाम् नयस्यम् नयताम् नयेताम् नयन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

नयेय नयेवहि नयेमहि नयेथाः नयेयाथाम् नयेदन् नयेतः नयेयाताम् नयेरन्

# आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

निन्यं निन्यं निन्यं निन्यं निन्यं निन्यां निन्यं निन्यं निन्यां

\* Comment of the Comment

 $Non ext{-}Conjugational\ Tenses.$ —(Continued).

#### FIRST FUTURE. हुर्।

नेताहे नेतास्महे नेतास्महे नेतासे नेतासाथे नेताध्वे नेता नेतारौ नेतारः

#### SECOND FUTURE. 정리

नेष्ये नेष्यावह नेष्यामहे नेष्यसे नेष्येथे नेष्यध्ये नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लड्ड

अनेष्ये अनेष्याविह अनेष्यामिह अनेष्यथाः अनेष्येथाम् अनेष्यध्वम् अनेष्यत अनेष्येताम् अनेष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशोर्लिङ् ।

नेषीय नेषीयहि नेषीमहि नेषीष्ठाः नेषीयास्थाम् नेषीध्वम् नेषीष्ट नेषीयास्ताम् नेषीरन्

#### AORIST. लुङ्।

अनैषि अनैष्विह अनैष्मिह अनेष्ठाः अनैषाथाम् अनैद्रम् अनैष्ट अनैषाताम् अनैषत

### नम = to salute, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट् ।

नमावः

नमामः

नमसि

नमथः

नमथ

नमति नमतः

नमान्त

IMPERFECT. लङ् ।

अनमम्

अनुमाव

अनमाम

अनम:

अनमतम्

अनमत

अनमत्

अनमताम्

अनमन

IMPERATIVE. होटा .

नमानि

नमाव

नमाम

नम

- नमतम्

नमत

्- नम्तु

- नमताम्

नमन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

नमेयम्

नमेव

नमेम

नमे:

नमेतम्

नमेत

नमेत्

नमेताम्

नमेयुः

## आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

नेनाम-ननम

नेमिव

निमिम

नेमिथ-ननन्थ नेमथुः

ननाम

नेमतुः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 32,1

नन्तास्मि नन्तास्यः नन्तास्यः नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्थ

नन्ता नन्तारौ नन्तारः

#### SECOND FUTURE. कृद्।

नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथै नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति

#### CONDITIONAL. लड्।

अनंस्यम् अनंस्याव अनंस्याम अनंस्यः अनंस्यतम् अनंस्यत अनंस्यत् अनंस्यताम् अनंस्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

नम्यासम् नम्यास्त्र नम्यासम नम्याः नम्यास्तम् नम्यास्त नम्यात् नम्यास्ताम् नम्यासुः

#### AORIST. छङ्।

अनंसिष्म् अनंसिष्य अनंसिष्म अनंसीः अनंसिष्टम् अनंसिष्ट अनंसीत् अनंसिष्टाम् अनंसिष्टः

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### तै = to protect, Atmanepada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद् ।

त्राये त्रायावहे त्रायामहे त्रायसे त्रायेथे त्रायध्ये त्रायते त्रायेते त्रायन्ते

IMPERFECT. लड्।

अत्रायं अत्रायाविह अत्रायामिह अत्रायथाः अत्रायेथाम् अत्रायध्वम् अत्रायत अत्रायेताम् अत्रायन्त

IMPERATIVE. लोट्।

ताये तायावहै त्रायामहै त्रायस्व त्रायेथाम् त्रायध्वम् त्रायताम् त्रायेताम् त्रायन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

त्रायेय तायेवहि त्रायेमहि त्रायेथाः त्रायेयाथाम् तायेध्वम् तायेत त्रायेयाताम् त्रायेरन्

## आर्घधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

तत्रे तत्रियहे तत्रिमहे तत्रिषे तत्राथे तत्रिध्वे तत्रे तत्राते तक्रि

THE PROOF OF TRANSPORT

### शान्त्रिकरणधातुरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 321

त्रातासे त्रातासगढे त्रातासगढे त्रातासगढे त्रातासगढे त्रातासगढे त्राताध्ये त्राताध्ये त्राताध्ये त्रातारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

त्रास्ये त्रास्यावहे त्रास्यामहे त्रास्यसे तास्येथे त्रास्यच्ये त्रास्यते त्रास्येते तास्यन्ते

### CONDITIONAL. लृङ्।

अत्रास्ये अत्रास्याविह अत्रास्यामिह अत्रास्यथाः अत्रास्येथाम् अत्रास्यध्वम् अत्रास्यत अत्रास्येताम् अत्रास्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

त्रासीय त्रासीविह त्रासीमिहि त्रासीष्ठाः त्रासीयास्थाम् त्रासीध्वम् त्रासीष्ट त्रासीयास्ताम् त्रासीरन्

#### AORIST. छङ्।

अत्रासि अत्रास्विह अत्रास्मिह अत्रास्थाः अत्रासाथाम् अत्राध्वम् अत्रास्त अत्रासाताम् अत्रासत

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

### कम्प् = to shake, Atmanepada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लद्र।

कम्पावहे कम्पामहे
 कम्पावहे कम्पामहे
 कम्पावहे कम्पामहे
 कम्पावहे कम्पामहे
 कम्पावहे कम्पावहे
 कम्पावहे कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 कम्पावहे
 <l

IMPERFECT. रुड्।

अकम्पे अकम्पाविह अकम्पामिह अकम्पथा: अकम्पेथाम् अकम्पध्वम् अकम्पत अकम्पेताम् अकम्पन्त

IMPERATIVE. लोद्।

कम्पावहै कम्पामहै
 कम्पस्य कम्पेथाम् कम्पन्ताम्
 कम्पन्ताम्

POTENTIAL. विधिलिङ्।

कम्पेय
 कम्पेयि
 कम्पेयाः
 कम्पेयाथाम्
 कम्पेयान्
 कम्पेरन्

## अधिधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

चकम्पे चकम्पिवहे चकाम्पिमहे चकाम्पिषे चकम्पाथे चकम्पिधे चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 32,1

किम्पिताहे किम्पितास्त्रहे किम्पितास्महें किम्पितासे किम्पितासाथे किम्पिताध्वे किम्पिता किम्पितारी किम्पितारः

#### SECOND FUTURE. लृद्।

कम्पिष्ये कम्पियाष्ट्रहे कम्पिष्यामहे कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कम्पिष्यध्वे कम्पिष्यते कम्पिष्यते कम्पिष्यन्ते

#### CONDITIONAL. लड्।

अकम्पिष्यो अकम्पिष्याविह अकम्पिष्यामिह अकम्पिष्यथाः अकम्पिष्येथाम् अकम्पिष्यध्वम् अकम्पिष्यत अकम्पिष्येताम् अकम्पिष्यन्त

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ् ।

काम्पिषीय कम्पिषीवहि काम्पिषीमहि काम्पिषीष्ठाः काम्पिषीयास्थाम् कम्पिषीड्वम् कम्पिषीष्ट काम्पिषीयास्ताम् कम्पिषीरन्

### AORIST. छङ्।

अकम्पिष अकम्पिष्वहि अकम्पिष्महि अकम्पिष्ठाः अकम्पिषाथाम् अकम्पिष्टम् अकम्पिष्ट अकम्पिषाताम् अकम्पिषत

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

## ध्ये = to think, Parasmaipada.

### सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

ध्यायानः ध्यायानः ध्यायामः

ध्यायसि ध्यायथः ध्यायथ

ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति

IMPERFECT. लड्।

अध्यायम् अध्यायाव अध्यायाम

अध्यायः अध्यायतम् अध्यायत

अध्यायत् अध्यायताम् अध्यायन्

IMPERATIVE. लोट्।

ध्यायानि ध्यायात्र ध्यायाम ध्याय ध्यायतम् ध्यायत

ध्यायतु ध्यायताम् ध्यायन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ् ।

ध्यायेयम् ध्यायेव ध्यायेम ध्याये: ध्यायेतम् ध्यायेत

ध्यायेत् ध्यायेताम् ध्यायेयुः

## आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

दध्यौ दध्यिव दध्यिम दध्यिथ-दध्याथ दध्यथु: दध्य

दध्यौ दध्यतुः दध्युः

Non-Conjugational Tenses.—(Continued).

#### FIRST FUTURE. 321

ध्यातास्मिः ध्यातास्यः ध्यातास्मः

ध्यातासि ध्यातास्थः ध्यातास्थ

ध्याता ध्यातारौ ध्यातारः

#### SECOND FUTURE. कृद्।

ध्यास्यामि ध्यास्यावः ध्यास्यामः ध्यास्यसि ध्यास्यथः ध्यास्यथ

ध्यास्यति ध्यास्यतः ध्यास्यन्ति

\_\_\_\_

### CONDITIONAL. लृङ्।

अध्यास्यम् अध्यास्याव अध्यास्याम

अध्यास्यः अध्यास्यतम् अध्यास्यत

अध्यास्यत् अध्यास्यताम् अध्यास्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

ध्येयासम् ध्येयास्व ध्येयास्म ध्येयाः ध्येयास्तम् ध्येयास्त

ध्येयात् ध्येयास्ताम् ध्येयासुः

- or --

ध्यायासम् ध्ययास्य ध्यायासम

ध्यायाः ध्मायास्तम् ध्यायास्त

ध्यायात् ध्यायास्ताम् ध्यायासुः

#### AORIST. 雪美!

अध्यासिषम् अध्यासिष्य अध्यासिष्म अध्यासीः अध्यासिष्टम् अध्यासिष्ट

अध्यासीत् अध्यासिष्टाम् अध्यासिष्टः

## ौ=to make noise, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लहा

गायामि गायावः

गायावः गायामः गायसि गायथः गायथ

गायति गायतः गायन्ति

IMPERFECT. लङ् ।

अगायम् आगायाव अगायाम अगायः अगायतम् अगायत

अगायत् अगायताम् अगायन्

IMPERATIVE. लोट्।

गायानि गायाव गायाम

गाय गायतम् गायत

गायतु गायताम् गायन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

गायेयम् गायेव गायेम गाये: गायेतम् गायेत

गायेत् गायेताम् गायेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

नगी जगिव जगिम

जगौ जगतुः जगतुः

Non-Conjugational Tenses .- (Continued).

#### FIRST FUTURE. छुट्।

गातास्मि गातास्वः गातास्मः गातासि गातास्थः गातास्थ गाता गातारौ गातारः

#### SECOND FUTURE. तृर्।

गास्यामि गास्यावः गास्यामः गास्यसि गास्यथः गास्यथ गास्यति गास्यतः गास्यन्ति

### CONDITIONAL. लृङ्।

अगास्यम् अगास्याव अगास्याम अगास्यः अगास्यतम् अगास्यत अगास्यत् अगास्यताम् अगस्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

गेयासम् गेयास्व गेयास्म गेयाः गेयास्तम् गेयास्त गेयात् गेयास्ताम् गेयासुः

#### AORIST. তুङ्।

अगासिषम् अगासिष्य अगासिष्म अगासीः अगासिष्टम् अगासिष्ट अगासीत् अगासिष्टाम् अगासिष्टः

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

· दा (यच्छ्) = to give, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लड्।

यच्छामि यच्छावः

यच्छिस यच्छथ: यच्छथ

यच्छति यच्छतः यच्छन्ति

यच्छाम:

IMPERFECT. उड़् 1

अयच्छम् अयच्छाव अयच्छाम अयच्छ: अयच्छतम् अयच्छत

अयच्छत् अयच्छताम् अयच्छन्

IMPERATIVE. लोट्।

यच्छानि यच्छाव यच्छाम यच्छ यच्छतम् यच्छत

यच्छतु यच्छताम् यच्छन्तु

POTENTIAL. विधिलिङ ।

यच्छेयम् यच्छेव यच्छेम यच्छे: यच्छेतम् यच्छेत यच्छेत् यच्छेताम् यच्छेयु:

आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

ददी ददिव ददिम

दिय-ददाथ दद्युः दद् ददौ दद्वः दुदः

2 Loren 1 Ly 0 Mornanieu

Non-Conjugational Tenses .- (Continued).

#### FIRST FUTURE. 321

दातास्मि दातास्वः दातास्मः दातासि दातास्थः दातास्थ दाता दातारो दातारः

#### SECOND FUTURE. 정신

दास्यामि दास्यावः दास्यामः दास्यसि दास्यथः दास्यथ दास्यति दास्यतः दास्यन्ति

#### CONDITIONAL. लृड्।

अदास्यम् अदास्याव अदास्याम अदास्यः अदास्यतम् अदास्यत अदास्यत् अदास्यताम् अदास्यन्

### BENEDICTIVE. आशीर्लेङ्।

देयासम् देयास्य देयास्म देयाः देयास्तम् देयास्त देयात् देयास्ताम् देयासुः

#### AORIST. छङ्।

अदाम् अदाव अदाम अदाः अदातम् अदात अदात् अदाताम् अदुः

### धातुरूपमुक्तावळ्यां

ह (हर्) = to take away, Parasmaipada.

## सार्वधातुकरूपाणि ।

Conjugational Tenses.

PRESENT. लट्।

हरामि हरावः

हरसि हरथ: हरथ

हराम:

हरति हरतः हरन्ति

IMPERFECT. लड्।

अहराम अहराम अहर: अहरतम् अहरत

अहरत् अहरताम् अहरन्

IMPERATIVE. होट्।

हराणि हराव हराम हर हरतम् हरत

हरतु हरताम् हरनतु

POTENTIAL. विधिलिङ्।

हरेयम् हरेव हरेम हरे: हरेतम् हरेत

हरेत् हरेताम् हरेयुः

### आर्धधातुकरूपाणि ।

Non-Conjugational Tenses.

PERFECT. लिट्।

जहार—जहर जहिय जहिम जहर्थ जहरथ: जह

जहथ जहथु: जह जहार जहतु: जह:

and the second part of the secon

Non-Conjugational Tenses. - (Continued).

### FIRST FUTURE. हुट्।

 हर्तास्मः
 हर्तास्यः
 हर्तास्थः

 हर्ता
 हर्तास्थः
 हर्तास्थः

 हर्ता
 हर्तारौ
 हर्तारः

#### SECOND FUTURE. लूद।

हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यामः हरिष्यसि हरिष्यथः हरिष्यथ हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति

### CONDITIONAL. लृड्।

अहरिष्यम् अहरिष्याव अहरिष्याम अहरिष्यः अहरिष्यतम् अहरिष्यत अहरिष्यत् अहरिष्यताम् अहरिष्यन्

## BENEDICTIVE. आशीर्लिङ्।

हीयासम् हीयास्व ह्रीयास्म हीया: ह्रीयास्तम् ह्रीयास्त हीयात् ह्रीयास्ताम् ह्रीयासु:

#### AORIST. छुड्।

अहार्षम् अहार्ष्म अहार्षम् अहार्षीः अहार्ष्टम् अहार्षे अहार्षीत् अहार्ष्टाम् अहार्षुः

## GLOSSARY OF SELECT WORDS.

### CHAPTER III-A.

LESSON 3.

शंपा=Lightning. इरंमदः=Thunder.

अवग्रह:=Famine.

करकः=Hail.

मृगतृष्णिका = Mirage.

LESSON 4.

उपरागः = Eclipse.

पुष्पवन्तौ=Sun and Moon.

LESSON 5.

विचिकित्सा=doubt.

व्यापाद:=Hatred.

LESSON 6.

मृगपद: = Musk.

घनसारः = Camphor.

वर्ति:=Scented stick.

### CHAPTER III-B.

LESSON 1.

समुद्रकम् = Jar.

कङ्कतिका = Comb.

व्यजनम् = Fan.

कौशेयम् = Silk.

राङ्गवम्=Shawl.

अनाहतम्=New cloth.

फालम् = Cotton cloth.

वाल्कम्=Silk cloth.

धौतम्=Washed cloth.

दुक्लम् = White silk.

आयाम:=Length.

परिणाम:=Width.

पटचरम्=Rag.

कर्पटः = Torn cloth.

वराशिः = Thick cloth.

निचोळ: = Bed Sheet.

LESSON 2.

रहक:=Carpet.

संव्यानम् Upper garment.

चोळः Petticoat.

अर्थोहकम् = Breeches.

वितानम्=Bed tassel.

यवनिका = Floor.

LESSON 3.

जरायु:=Womb.

वैजनन:=Tenth month in car-

rying.

भ्रण:=Foetus.

षण्डः = Eunuch.

मूकः = Dumb.

अवटीटः = Blunt-nosed.

पोगण्डः = Wanting in a limb.

and a new police of the last of the second that

खर्वः = Dwarf. विम्रः = Noseless. एड: = Deaf. कुब्जः = Short man.

LESSON 4.

चिरण्टा = Married woman. विश्वस्ता = Widow. अशिश्वी = Barren woman. अवीरा = Woman deprived of husband and son. कार्नानः = Son born of a maid.

कृसीद:=Interest. ननान्दा=Husband's sister. यातरः=Sisters-in-law.

LESSON 5.

प्रजावती=Elder brother's wife. पितृब्यः=Paternal uncle. पज्जु:=Deformed. वळिर:=Squint-eyed. खज्ञ:=Lame.

आमय: = Illness.

ध्रुतम्=Sneezing. पीनस:=Cold. पामा=Itch. विस्फोटः=Boil. ईर्मम्=Wound. सासा=Salivic flow.

TIESSON 6. द्षिका=Pus in the eye. प्रताक: = Limb. प्रवदम = Forepart of the Sole. गल्फः = Ankle. जङ्गा = Biceps. जान = Knee. सविथ = Thigh. कर्परः = Elbow. प्रकोष्ठ: = Wrist. (Length be-प्रादेशः = Span tween the tips of thumb and forefinger). वितस्तिः = Span.

### CHAPTER III-C.

LESSON 1.

प्रस्ति:= Handful. हस्तः= Hand. अरितः=  $\frac{3}{4}$  cubit. व्यामः= Fathom. पौरुषम्= Man's height. अवदुः= Wry-necked. स्कर्णा= Corner of mouth. कूर्चम्= Space between brows. कनीनिका= Pupil of the eye. Lesson 2.

अपाङ्गः = Side glance. कटाक्षः = Direct glance. चिकुरः = Cropped hair. कबरो = Hair. धिम्मळ = Tucked hair. वेणी = Braid. नेपथ्यम् = Ornamentation. नेपथ्यम् = Screen. वृत्ति: = Hedge. LESSON 3.

उत्कोचः=Bribe. आठवाठः=Furrows.

प्राड्विवाकः = Judge. कमीन्तः = Menial.

मन्दुरा=Stable.

LESSON 4.

रज्ञवल्ला = Decking of the floor. वराटिका = Cowrie

वसाटका = Cowrie छुरिका = Knife.

केदार:=Field.

धरह:= Mill.

उपदंशम् = Pickle.

पुरातनम्=Sour rice.

उपस्का=Foot of the hill.

पिपीलिका = Ant.

अधिलका = Summit.

वावदूकः = Vakil.

LESSON 5.

वर्णा = Bachelor.

सिद्धार्थ:=White Mustard.

कुल्माषः = Speckled pea.

चणक: = Gram.

अतसीपत्रम्=Leaf of Atasi

plant.

काणिशम् = Ears of grain.

खानित्रम् = Spade.

करपत्रम् = Sickle.

खलीनम्=Bit.

लाङ्गलम्=Plough.

तुषः = Husk.

बुसम् = Chaff.

कुळत्थम् = Horse-gram.

मुसलः = Pestle.

उल्लंखन्=Mortar.

रार्पम्=Winnow.

चालिनी = Sieve.

पिट:=Basket.

LESSON 6.

अङ्गारः=Embers.

अलातम्=Fire brand.

भ्राष्ट्र:=Frying-pan.

कन्दु:=Roasting-iron.

कर्करा = Jug.

पिठर:=Pot.

मणिक:=Big pot.

शरावः=Basin.

कंस: = Plate.

आवपनम् = Vessel to store

grain.

मुद्र:=Green pea.

मुद्रदाळी=Broken green pea.

आढकी = Dhal.

माषः = Pulse.

कलम्बः=A species of green.

उपस्करः = Condiments.

कृसूलम् = Grain store.

चुल्ली = Hearth.

हसन्ती = Oven.

LESSON 7.

आईकम्=Ginger.

धान्याकम्=Coriander.

ग्रुण्डी = Dry Ginger.

आरनाळकम्=Gruel.

वार्ताकः = Brinjal.

THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.

तेमनम् = Curd-soup.
पृथुकः = Beaten rice.
करोषः = Cowdung-fuel.
द्रप्सम् = Dregs of curd.
तक्रम् = Butter-milk.
अश्वनाया = Hunger.
पिपासा = Thirst.
तर्णकः = New-born calf.
सास्ना = Hump of cattle.
ऊधः = Udder.
दम = Tether.

#### Lesson 8.

मन्थः = = Churning handle. कुलाल: = Potter. तुला = Balance. कुविन्दः = Weaver. आरक्टः = Brass. पारदः = Quicksilver. नागम् = Tin. त्रपु = Lead. सौचिकः = Tailor. पाद्कृत् = Cobbler. लोहकारः = Blacksmith.

Lesson 9. नाडिन्धमः = Goldsmith. तक्षक:=Carpenter. मालिक: = Garlander. नापितः = Barber. रजक:=Washerman. शौण्डिकः = Grogman. जाबाल: = Shepherd. देवलः = Priest. क्शीलवः = Singer. मार्देगिकः = Drummer. वैणविकः = Fluter. ਜ਼ਬੀ = Boot-lace. भन्ना = Bellows. hoop शिक्यम् = Swing (made of rope). मज्जषा=Box. पाञ्जालिका = Doll. घटीयन्त्रम् = See-saw. त्रालेका = Brush (artist's). शाणः = Whet-stone. पर्शुः=Axe. मुषा = Crucible. खेटकम्=Buckler. thorn इषीका = The of broom.



Esp.

## ERRATA.

| Page.           | Line. | For            |       | Read         |
|-----------------|-------|----------------|-------|--------------|
| 4               | 7     | गरूदयः         | ••••  | गुरूदयः      |
| 16              | 17    | उदीची          |       | उदीच्याः     |
| 17              | 22    | कठिनया         | ••••  | कठिन्या      |
| 18              | 6     | निचोळम्        | ••••  | तिचोळ:       |
| · 18            | 7     | रल्लम्         | ••••  | रहनः •       |
| 18              | 17    | ब्र्ण:         | ••••  | भ्रूणः 🗇     |
| 19              | 13    | इयर्मम्        | ••••  | ईर्मम्       |
| 19              | 14    | गतागतेभ्यः     | ••••  | गतागतान्     |
| 19              | 18    | बाल:           | ,     | जरठः         |
| 19              | 18    | इस्तप्रमाण:    |       | प्रमाणा      |
| 19              | 21    | भेपितृब्यः     |       | मत्पितृंव्यः |
| 20              | 5     | प्रनेधयः       | • • • | प्रन्थयः     |
| 20              | 12    | विस्फोटानि     |       | विस्फोटाः    |
| 20              | 12    | सकतासु .       |       | सैकतेषु      |
| 20              | 13    | सकिण्यो        |       | सक्रणो:      |
| 20              | 14    | श्रुणुयात्     |       | श्र्णुयात् 🎺 |
| 21              | 14    | ओष्टः          | ••••  | ओष्ठः        |
| 21              | 14 .  | · वावधूकः      |       | वावद्कः      |
| 21              | 15    | रामटम्         | •     | रामठम्       |
| 21              | 15    | रङ्गवली        | ***   | रङ्गवही      |
| 21              | 17    | पन्धः          |       | पान्थः       |
| 21              | 20    | हय्यङ्गवीनम्   |       | हैयंगवीनम्   |
| 21              | 21    | स्किणी .       |       | सुकणी        |
| 21              | 22    | शेधनी          | ••••  | . शोधनी      |
| $\frac{21}{22}$ | 5     | भ्राष्ट्राम्   | ••••  | भ्राष्ट्र:   |
| 22              | 7     | <u>पृथुकम्</u> | ••••  | पृथुक:       |
| 22              | 21    | ऊथ:            |       | <b>ऊधः</b>   |
| 22              | 23    | इषीक्म्        | ****  | इषीका        |
| 22              |       |                |       | 162          |

| Page.             | Line            | For                           |      | Read             |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------|------------------|
| 22                | 25              | अर्दकम्                       |      | आर्द्रकम्        |
| 22                | . 27            | ह <b>मन्</b> ती               | **** | हसन्ती<br>इसन्ती |
| 23                | 3               | नाटिं                         | **** | इसन्ता<br>नाडिं  |
| 23                | 3               | निक्षिष्य                     | •••• |                  |
| 23                | 8               | दारून्                        | •••• | निक्षिप्य        |
| 23                | . 8             | अतिथिभ्यः                     | •••• | दारूणि           |
| 23                | 11              | गन्धि                         | **** | अतिथीन्          |
| 23                | 12              | योपोतः                        | **** | प्रनिथ           |
| 24                | 7               | प्रापातः<br><b>ग्र</b> हीत्वा | •••• | पेतः<br>°        |
| $\frac{-2}{24}$ . | 9               |                               | •••• | गृहीत्वा         |
| - 24              | 19              | पितृष्वस्रीय:                 | •••• | पैतृष्वस्रीयः    |
| . 24              | 20              | कौशायानि                      | •••• | कौशेयानि         |
| 24                | 23              | महोक्ष:                       | :    | महोक्षा:         |
| 25                | $\frac{23}{12}$ | कन्याया:<br>मिळित्वा          | •••• | कन्याम्          |
| 25                | . 22            | भाळत्वा<br>ध्यायेरन् ः        | •••• | मेल्यित्वा       |
| 26                | 2               |                               |      | ध्यायेयुः        |
| 30                | 1               | VI                            |      | IV               |
| 38                |                 | VI                            | •••• | IV               |
| 42                | 3               | एकोनपष्टि                     | •••• | एकोनषष्टि        |
|                   | . 25            | इन्धते                        |      | इन्धे            |
| 43                | 20              | गेर्वाण्यां                   |      | गैर्वाण्यां      |
| 54                | 3               | वाविभ्यः                      |      | वारिभ्यः         |
| 55                | 25              | धातणि                         | •••• | धातृणि           |
| 67                | 15              | नह                            | •••• | नहः              |
| 80                | 16              | यकारान्त                      |      | नकारान्त         |
| 87                | 3               | ন্তভু                         |      | <b>छ</b> ट्      |
| 91                | 19              | <b>लु</b> ङ                   |      | <u>छ</u> ङ्      |
| 93                | 11              | लङ                            |      | लृङ्             |
| 95                | 11              | ਲੁ <b>ङ</b>                   |      | सङ्<br>सङ्       |
| 125               | 17              | राप्यास्ताम्                  | •••• | राष्यास्तम्      |
| 130               | 19              | ह्रयथाः                       | **** | ह्यथाः           |
|                   |                 | 4                             |      | <b>७</b> ५५।•    |



Alter to the front of

#### CONTENTS.

# विषयानुक्रमाणिका।

### द्वितीयभागस्य तु ।

- १. तत्पुरुष,कर्मधारय,द्विगुसमासाः.
- २. परिशिष्टास्समासाः.
- तिङन्तप्रकरणम्, लकारार्थाः,
   परस्मैपदात्मनेपदप्रत्ययविभागाः,
   विकरणभेदनिरूपणम्.
- ४. आर्घधातुकातिङामिडागमप्रकरणं, लिट्, संप्रसारणं, लुट्, लुट्, लुङ्, आशार्लिङ्, लुङ्.
- ५. कर्माणि, णिजन्ते, सन्नन्ते, लक्षणनिर्वचनप्रकरणम्
- ६. कर्तरि, कर्माण, णिजन्ते, सन्नन्ते, यझन्ते च, धातुरूपाणि, शब्विक-रणादिधातुप्रथमपुरुषैकवचनरूपा-णि.
- ७. कृद्न्तप्रकरणम्.
- ८.अव्ययप्रकरंणम्,तद्धातप्रत्ययान्ताः
- ९. कारकप्रकरणम्.
- १०. सौभरि, ध्रुव,वेताळ,सत्राजित्, प्रह्लाद, कथाः.
- ११. गृध्रजम्बुकसंवादः, शकुन्तळो-पाद्यानं, नीतिश्लोकाः.
- १२. लोकोक्तिः, छन्दस्सूची.

#### Part II.

- Tatpurusha, Karmadharaya & Dvigu Compounds.
- Remaining Compounds.
- Tinanta Prakarana, Signification of Tense and Moods. Terminations of both Padas. Different conjugational signs.
- In Non-conjugation signs—
  about the augment ₹. The
  Perfect, Samprasarana,
  First future, Second future, Conditional, Benedictive and Aorist.
- Passive, Causal, and Desideratives.
- Forms of roots in the Active, Passive, Causal, Desiderative, Frequentative and Conjugation of Roots in the third person singular.

Names of Kridanta.

Adverbs and Taddhitas.

Karakas.

- Stories of Soubhari, Dhruva, Vetala, Satrajit, Prahlada.
- Gridhrajambuka Samvada, Sakuntalopakhyanam and Verses about conduct.
- Proverbs, Elements of Prosody.

mes with

The second

SGDF

Or and the second of the second or the secon

## COURSE OF STUDY.

#### पठनक्रमः।

### द्वितीयभागे तु ।

#### Part II.

### चतुर्थशाखायाः

प्रथमे, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगुसमासाः

तृतीये, तिङन्तप्रकरणम्.

सप्तमे, कृदन्तप्रकरणम्.

अष्टमे, अन्ययप्रकरणम्.

दशमे, प्रथममज्ञरी, द्वितीयमज्जरी, तृतीयमज्जरी.

एकादशे, प्रथममजरी तृतीयमजरी. षष्ठे, छग्विकरणधातुरूपाणि.

#### पञ्चमशाखायाः •

पश्चमे, कर्मलकारान्त, णिजन्त,सन्नन्ताः

षष्ठे, र्छ्विकरणप्रभृतिणिज्विकरणान्त-धातवः

समासप्रकरणे, सर्वे समासाः

दशमे, चतुर्थमझरी, पश्चममझरी षष्ठ-मझरी, एकादशे द्वितीयमंजरी, चतुर्थमंजरी.

#### षष्ठशाखायाः

चतुर्थें, आर्धघातुकलकारप्रकरणम्.

नवमे, कारकप्रकरणम्. षष्ठे, कर्मलकारान्त, णिजन्त, सन्नन्त, यङ्कुगन्तादिधातवः.

द्वादशे, लोकोक्तिः, छन्दस्सूची.

#### FORM IV.

Chapter I, Tatpurusha, Karmadharaya, and Dvigu Compounds.

Chapter III, Tinantaprakarana.

Chapter VII, Kridantaprakarana.

Chapter VIII, Avyaprakarana.

Chapter X, Parts I to III.

Chapter XI, Parts I and III. Chapter VI, Roots of the Second Conjugation.

#### FORM V.

Chapter V, Passive, Causal, Desiderative, etc.

Chapter VI, Roots of Conjugations, III to X.

Chapter II, All Compounds. Chapter X, Parts IV to VI. Chapter XI, Parts II and IV.

### FORM VI.

Chapter IV, Forms of Nonconjugational tenses, Augments.

Chapter IX, Karakaprakarana.
Chapter VI, Passive, Causal,
Desiderative, Frequentative, etc.

Chapter XII, Proverbs and Elements of Prosody.

SGDF
Sri Gargeshweri Digital Foundation

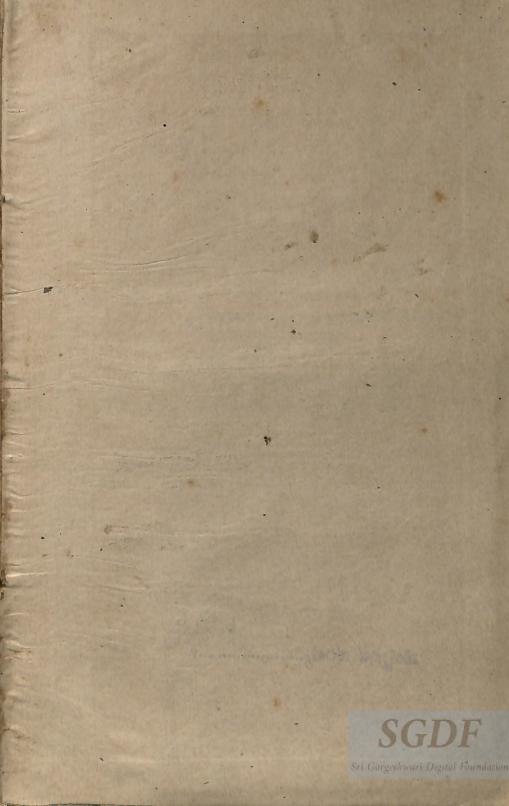

SGDF

Sri Gurgeskusser Digital Foundation